ऐसी पाई है कि मस्जिद के इमाम मालूम होते हैं। जूग्रा वह नहीं खेलते, गुल्ली-डंडे का उनको शौक नहीं, जेब कतरते हुए कभी वह नहीं पकड़े गए। ग्रालवत्ता कवूतर पाल रखे हैं, उन्हीं से जी वहलाते हैं। हमारी बीवी का यह हाल है कि मुहल्ले का कोई वदमाश जूए में कैंद हो जाए तो उसकी मां के पास हाल पूछने के लिए चली जाती हैं। गुल्ली-डंडे में किसी की ग्रांख फूट जाए तो मरहम-पट्टी करती रहती हैं। कोई जेबकतरा पकड़ा जाए तो घंटों ग्रांसू बहाती रहती हैं लेकिन वह वुजुगं जिनको दुनिया-भर की जवान मिर्जा साहब कहते थकती है हमारे घर में "मूए कवूतरवाज" के नाम से याद किये जाते हैं। कभी भूले से भी मैं ग्रासमान की तरफ़ नजर उठाकर किसी चील, कीए या गिद्ध को देखने लग जाऊँ तो रौशन ग्रारा को फ़ौरन खयाल हो जाता है कि वस ग्रव यह भी कवूतरवाज वनने लगा।

इसके वाद मिर्ज़ा साहब की तारीफ़ जुरू हो जाती है। एक दिन जब यह घटना हुई तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इस मिर्ज़ा कमबस्त को कभी न फटकने दूँगा। ग्राख़िर घर सबसे पहले है। पित-पत्नी के परस्पर स्नेह के सामने मित्रों की खुशी क्या चीज है। चुनांचे हम गुस्से में भरे हुए मिर्ज़ा साहब के घर गए। दरवाजा खटखटाया। कहने लगे, 'अन्दर ग्राजाग्रो।" हमने कहा, ''नहीं ग्राते, तुम बाहर ग्राग्रो।" खैर, ग्राख़िर अन्दर गया। बदन पर तेल मलकर एक कबूतर की चोंच पुँह में लिये धूप में बैठे थे। कहने लगे, ''बैठ जाग्रो।" हमने कहा, ''बैठगे नहीं।" ग्राख़िर बैठ गए। मालूम होता है हमारे तेवर कुछ विगड़े हुए थे। मिर्ज़ा बोले, 'क्यों भाई खैरियत तो है।" मैंने कहा, 'कुछ नहीं।" कहने लगे, ''इस वक्त कैसे ग्राना हुग्रा?"

अब मेरे दिल में फ़िक़रे खीलने लगे। पहले इरादा किया कि एक दम ही सब कुछ कह डालो और चल दो। फिर सोचा कि मज़ाक समभेगा, इसलिए किसी ढंग से बात गुरू करो। लेकिन समभ में न आया कि पहले क्या कहें। आखिर हमने कहा, ''मिर्जा, भई कबूतर बहुत महेंगे होते हैं।'' यह मुनते ही मिर्बी साहब ने चीन से सेकर धमरीका तक के समान न मुनरों को एक-एक करके निजवाना पुरु किया। इसके बाद बाने की महेदाई के बारे में बहुते रहे धौर फिर केवन महेंगाई पर मागरा देने समें। उस दिन तो हम मूरी बने साचे तीक्त समाने सदस्य का दरादा दिन में बानी था। गुद्रा का करना क्या हुआ कि साम को पर में हमारे मुनह हो गई। हमने करा चना प्रवाद कि साम विगादने से बचा मिलेगा र दुससिए दुसरे दिन विश्वों से भी मुनह-साहाई हो गई।

सेबिल मेरा जीवन बडु करने में एक-म-एक मित्र हमेता सटायक होता है। ऐसा मानून होना है कि ब्रह्मित ने हमारे न्यभाव में प्रमान बहुए करने नी शक्ति बुट-जूट कर घर दी है बर्गोंक हमारी बीबों को हम में हर बरत क्रियो-न-फ्टा-जूट कर घर दी है बर्गोंक हमारी बीबों को हम में हर बरत क्रियो-न-फ्टा-जूट

सादी से पहुने हुन कभी-कभी दग बने उठा करते से बरना ग्यारह बने। प्रव क्तिने बने उठने हैं ? इमका धन्याना वहीं लोग लगा सकते हैं जिनके घर नारना उवरस्ती मुनह के गात बने करा दिया बाता है घोर प्रवर हम कभी दमानी कमनोरी के कारण तबके न उठ समें तो ऊरिन कह दिया जाता है :

"यह उस निषद्दु नसीम की समत का नतीजा है।"

एक दिन मुदद-मुबद हम नहा रहे थे। सर्दी का मोसम, हाय-योव कोन रहे थे। साधुन सिर पर मनते थे तो नाक में पुगता था कि इनने में न जाने हमने किसी रहरवमयो भावनो से मिमून होकर मजारना पुर दिया भोर किर माने नने, 'लोरी एनक है न्यांसे।'' देवे हमारा बहुत चलहुवन सम्मा गया और इस उल्हुचन का मन्या मोत हमारे विव परिव जो को उहुराया गया। लेकिन हात ही में मेरे ताथ एक ऐसी घटना पटी है कि मिन सब मित्रो को छोड़ देने नो कमम या ली है।

तीन चार दिन पहले का जिक है कि सुबह के बस्त रौरान धारा ने मुक्त से

मायके जाने के लिए इजाजत माँगी। जब से हमारी शादी हुई है रौशन आरा सिर्फ़ दो बार मायके गई है और फिर उसने कुछ इस सादगी और विनम्रता से कहा कि मैं इन्कार न कर सका। कहने लगी, "तो फिर मैं डेढ़ बजे की गाडी से चली जाऊँ?"

मेंने कहा, "ग्रीर क्या ?"

वह भट तैयारी में लग गई श्रीर मेरे मन में श्राजादी के विचार चक्कर काटने लगे यानी श्रव वेशक मित्र श्रायों, वेशक ऊषम मचाएँ, में वेशक खाऊँ, वेशक जब चाहूँ उठूँ, वेशक थिएटर जाऊँ। मैंने कहा, "रौशन श्रारा जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी।"

साथ स्टेशन पर गया । जव गाड़ी में सवार कर चुका तो कहने लगी, "खत जरूर लिखते रहिये।"

मैंने कहा, "हर रोज और तुम भी।"

"खाना वक्त पर खा लिया कीजिए और हाँ धुली हुई जुरावें और रूमाल अलमारी के निचले खाने में पड़े हैं।"

इसके बाद हम दोनों चुप हो गये श्रीर एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे। उसकी श्रांखों में श्रांसू भर श्राये। मेरा दिल भी वेचैन होने लगा श्रीर जब गाड़ी रवाना हुई तो मैं देर तक स्तब्ब प्लेटफ़ार्म पर खड़ा रहा।

आ़ि आहिस्ता-प्राहिस्ता क़दम उठाता किताबों की दुकान तक आ़या ओर पित्रकाओं के पन्ने पलट-पलट कर तस्वीरें देखता रहा। एक अ़खबार खरीदा और तह करके जेव में डाला और आ़दत के मुताबिक घर का इरादा कर लिया।

फिर खयाल आया कि अब घर जाना जरूरी नहीं रहा। अब जहाँ चाहूँ जाऊँ। चाहूँ तो घंटों स्टेशन पर ही टहलता रहूँ। दिल चाहता था क़ला-बाजियाँ खाऊँ।

कहते हैं जब अर्फ का के घसम्य लोगों को किसी सम्य देश में कुछ दिनों तक रखा जाता है तो यद्यपि वे वहाँ के वैभव से बहुत प्रभावित होते हैं किन्तु जब बारस जनती में नहुँ बते हैं तो खुधी के मारे क्षेत्रें वारते हैं। कुछ ऐसी ही हालत नरे दिल की भी ही रही थी। मानता हुमा स्टेशन से बादर निकता, बनखार स्पर में तीने बाते को सुजाया भीर कुल कर तीन में सबार ही गया। विवेट मुख्या लिया, टोर्न सीट पर फैता दी मीर स्वव को रकाता ही गया।

रास्ते में एक बहुत जरूरी काम याद स्राया। ताँगा मोड़कर घर की तरफ पलटा। बाहर ही से नौकर को साबाड दी।

"धमजद!" "हजूर।"

"देखा हज्जाम को जाके कह दो कि कल ग्यारह बजे आए।"

"बहुत मण्छा।"

"यारह बजे, मुन लिया ना ? कही रोज की तरह किर छह बजे न आ धनके।"

"बहुत ग्रन्था हजूर।"

'श्रीर धगर ग्यारह बने से पहले भाए तो घक्के देकर बाहर निराल

दो।"

यहों से बलब पहुँचे। साज तक कभी दिन के दो बजे बलव नहीं गया या।
सन्दर दाखिल हुमा तो सुनतान, सादमी का नाम-निजान तक नहीं। सब कम्में देल अले— न्नियई का कमरा लाली, सादग का कमरा साती, साता का कमरा लाली, सिर्फ लाने के कमरे से एक नोकर सुदियों तेज कर रहा था।

उससे पूछा : "स्यो वे धाज कोई नहीं झाया ?"

कहने लगा, "हुन्यूर धाव जानते हैं इस बन्त आता कीन धावा है।" बहुत निरासा हुई। बाहर निवल कर सोवने लगा कि यब बचा नहें। धौर कुछ न मुक्ता तो बही से मिर्बा साहब के घर पहेंचा। मानून हुधा धमो बत्तर से बापन नहीं धाए। दश्तर पहुंचा। देसकर बहुत हैरान हुए। धैने सब हान कहा। बहुने सने, "पुत्र बाहर के कमरे में हहरी। बोबा-धा बाम ्ह गया है। वस ग्रभी भुगता के तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाम का प्रोग्राम क्या है?"

मेंने कहा, "थिएटर।"

कहने लगे, "वस बहुत ठीक है। तुम बाहर बैठो, में अभी आया।" बाहर के कमरे में एक छोटी सी कुरसी पड़ी थी। उस पर बैठकर इंतजार करने लगा और जेब से अखबार निकाल कर पढ़ना गुरू कर दिया। शुरू से अ आखिर तक सब पढ़ डाला और अभी चार बजने में एक घंटा बाक़ी था। फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। सब इश्तिहार पढ़ डाले और फिर सब इंवतहारों को दुवारा पढ़ डाला।

श्राखिरकार श्रखवार फेंककर विना किसी संकोच या खयाल के जैंभाई लेने लगा - जैंभाई पर जैंभाई, जँभाई पर जैंभाई, यहाँ तक कि जबड़ों में दर्द होने लगा। इसके बाद टांगें हिलाना शुरू की लेकिन इससे भी थक गया।

फिर मेज पर तवले की गतें वजाता रहा। वहुत तग श्रा गया तो दरवाजा खोल कर मिर्जा से कहाः

"ग्रवे यार ग्रव चलता भी है कि मुभे इंतजार ही में मार डालेगा मरहूद कहीं का । सारा दिन मेरा जाया कर दिया।"

वहाँ से उठकर मिर्ज़ा के घर गए। शाम बड़े लुत्क़ में कटी। खाना कलव में खाया और वहां से दोस्तों को साथ लिये थिएटर गए। रात के ढाई वजे घर लौटे। तिकिये पर सिर रखा ही था कि नींद ने वेहोश कर दिया।

सुवह आँख खुली तो धूप लहरें मार रही थी। घड़ी को देखा तो पौने ग्यारह बजे थे। हाथ बढ़ाकर मेज पर से एक सिग्नेट उठाया और सुलगा कर तक्तरी में रख दिया और फिर ऊँघने लगा।

न्यारह वजे अमजद कमरे में दाखिल हुया। कहने लगा, "हुजूर हज्जाम भ्राया है।"

हमने कहा, "यहीं बुलाश्रो।"

यह ऐश बहुत दिनों के वाद मिला है कि विस्तर में लेटे-लेटे हजामत

द्यान्तर न रहा गया। बाहर निक्ता मीर सोघा तारधर पहुँचा। वहीं से तार दिया कि बहुत उदान हैं, तुम फीरन मा जाओ।

तार देने के बाद दिल को कुछ दरमोतान हुमा। यकीन था कि रौशन-धारा धन जितना जल्द हो सकेगा था जाएगो। इससे कुछ ढाइस बँग गई धीर दिल पर से जैने एक बोक्क हट गया।

दूसरे दिन मिर्जा के घर पर ताथ का शोधान था। यहाँ पहुँचे तो मानूम हुमा कि मिर्जा के पिता से जुल कोच मिर्जा माए है, दसलिए यह तथ हुमा कि यहां के किसी भीर कपह सरक काले।। हमारा मकान तो साती था देश यह यार सोग वही बमा हुए। मनद ते वह दिया गया कि हुक्के में ज्या भी तदबड़ी हुई तो तुम्हारी सेंद नहीं भीर पान इस तरह से लगातार पहुँचते रह कि बस तौता वैंग जाए।

रहीं कबत तीता वेष आए। धन इसके बाद की पटनाओं को हुछ मदे ही बच्छी तरह समफ सकते हैं। गुरू-मुरू में तो ताज कावदे के ताज होना रहा। जो सेल भी सेना गया बहुत चिंतत तरीके में, निदम के घटुनार और नभीरता के साज विकित एक दो पटे के बाद कुछ हैंची-मजाक गुरू हुआ। यार तोगों ने एक दूसरे के पदो देखते गुरू कर दिये। यह हालत थी कि आर्डिस वची नहीं ग्रीर एक-ग्राय काम का पत्ता उड़ा नहीं ग्रीर साथ ही क़हक़ है पर क़हक है उड़ने लगे। तीन घटे के वाद यह हालत थी कि कोई घुटने हिला-हिलाकर गा रहा है, कोई फ़र्ज पर वाजू टेके सीटी बजा रहा है, कोई ध्येटर का एक ग्राय मज़िक्स फ़िक़रा लाखों वार दोहरा रहा है लेकिन ताश वरावर हो रहा है। थोड़ी देर के वाद घौल-घप्पा गुरू हुग्रा। इन ग्रठखेलियों के दौरान में एक मसखरे ने एक ऐसे खेल का प्रस्ताव कर दिया जिसके ग्राखिर में एक ग्रादमी वादशाह वन जाता है, दूसरा बज़ीर, तीसरा कोतवाल ग्रीर जो सब से हार जाता है वह चौर। सब ने कहा, "वाह-वाह वया वात कही है!" एक वोला, "फिर ग्राज जो चोर बना उसकी शामत ग्राजाएगी।" दूसरे ने कहा, "ग्रीर नहीं तो क्या। भला कोई ऐसा बैसा खेल है। सलतनतों के मामले हैं सलतनतों के।"

खेल शुरू हुग्रा। दुर्भाग्य से हम चोर वन गए। तरह-तरह की सज़ाएँ वताई जाने कगीं। कोई कहे, "नंगे पाँव भागते हुए जाइये ग्रौर हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाइये।" कोई कहे, "नहीं, हुजूर सब के पाँव पड़े ग्रौर हर एक से वो-दो चाँटे खाए।" दूसरे ने कहा, "नहीं साहव, एक पाँव पर खड़ा होकर हमारे सामने नाचे।" ग्राखिर में वादशाह सलामत वोले, "हम हुक्म देते हैं कि चोर को काग़ज की एक लम्बोतरी नोकदार टोपी पहनाई जाए ग्रौर उसके चेहरे पर स्याही मल दी जाए श्रौर यह उसी हालत. में जाकर ग्रन्दर से हुक्के की चिलम भर कर लाए।" सब ने कहा, "नया दिमाग पाया है हुजूर ने। क्या सजा वताई है, वाह वाह!"

हम भी मज़े में ग्राए हुए थे। हमने कहा, "तो हुग्रा वया ? ग्राज हम हैं, कल किसी ग्रीर की बारी ग्राजाएगी।" बहुत हँस कर ग्रपने चेहरे को पेश किया। हैंस-हँस कर वह बेहूदा-सी टोपी पहनी। चिलम उठाई ग्रीर जनाने का दरवाजा खोलकर रसोई-घर को चल दिये ग्रीर हमारे पीछे कमरा कहकहों से गूँज रहा था।

भौगन में पहुँचे ही थे कि बाहर का दरवादा खुला और बुर्जा पहने हुए एक घोरत घन्दर दाखिल हुई। मुहे से दकी उलटा तो रीवन धारा।

दम खरक हो गया । बदन जैसे काँग्ने लगा । जवान बन्द हो गई। सामने यह रौनन बारा जिसको मैंने तार देकर ब्लायाथा कि तुम भौरन भा जाधी, में बहत उदास है थीर अपनी यह हासन कि मेह पर स्वाही मनी है, सिर पर वह लम्बोतरी-मी कानज की टोपो पहन रखी है भीर हाय मे विलम उठाए खरे है और मदिन से कड़कड़ों का बीर बराबर मा रहा है।

मेरे प्राप्त मुख गए और में ग्रंपने हवान में नहीं रहा । रौसन ग्रास बूछ देर तो जुनकी खडी देखती रही भौर फिर कहने लगी- लेकिन में बया बढ़ाऊँ कि बना कहने लगी? उसकी भावाश तो मेरे कानो तक जैसे बेहोसी की हालत में पहुँच रही थी।

भार तक भाग इतना तो जान गए होंगे कि मैं खुद बहुत रारीफ हैं। जहीं सक में मैं हैं मुक्त से घच्छा पति दुनिया पैदा नहीं कर सकती। मेरी सम्राल में सब की यही राव है और मेरा धपना ईमान भी यही है लेकिन इन दोस्ता ने मुक्ते कल कित कर दिया है। इस लए भव मैंने पनका इरादा कर लिया है कि मब याधर में रहतायाकान पर जाया करूता। न किसी से मिन्तेता और न किसी को धाने घर धाने दुँगा सिवाय डाकिये या हज्जाम के धीर इनसे भी बहुत सक्षेप में बातें करू गा। 'खत है ?'' 'जी हो ।', 'दे जामी, विते जाधा ।", "नावन तराश दो ।", "माग जामो ।"

वस इससे दवादा वात न कर्रांगा, मान देखिये तो मही ।

# खो गया **७** अज़ीम वेग चुगताई

## : 8:

स्टेशन पर खानम<sup>9</sup> ने टिकट सँभालते हुए कहा : "देखो सफ़र लम्बा है । ग्रोर इंटर क्लास की गड़बड़, कहीं खो न जाना फिर।"

मेंने ग़ीर से इस श्रहमक बीबी को देखा। क्या यह पौरुप का श्रपमान नहीं ? श्ररे श्रो हौशा की बेटी, जरा गौर कर कि यह बुरका चेहरे से हटाकर सिर पर डालते ही तेरे होश जाते रहे, गोया पर निकल आए। मैंने कुछ दिगड़ कर कहा:

"तो हम कोई बचा तो हैं नहीं।"

"माफ़ कीजिए" हानम ने व्यंग करते हुए कहा; "जैसे श्राप कभी पहले तो खो नहीं गए हैं।".

मैं क्या बताऊँ मुक्ते कैसा गुस्सा आया है। जरा कोई इस मुंतिजिम बीवी से पूछे कि पहले तू यह बता कि तेरा मियाँ तुक्ते पहुँचाने जा रहा है या तू उसे पहुँचाने जा रही है ? वह तेरा जिम्मेदार है या तू उसकी हिफाजत कर रही है। मैं मानता हूँ कि एक बार सफ़र में मुक्तते लोटा खो गया। दो दका

१ पत्नी

नक्षी चोरी हो गई। एक बार कोई मूडी सोते में जूता लेकर चम्पत हो गया मोर एक दका कोई विस्तर हो लेकर तक्ष्मा हुमा। एक बार टिकट को गए मोर एक रदेशन पर होताकार में मंतुत रह गया। यह कहना कि मा म चीडें न सो चोरी गई न रह गई बिल्क सो गई—यह मानते को सो मंतियार हूँ मनर माप चुद हस्ताफ करें कि गई में चयोकर मान लूं कि में भी रह नही गया या बेहिक सो गता था। ताहीक्सताकृत कोई बैत-विषया हो गया या ब्रेट हो नाया में तो गया। दुनिया-जमाने के तोहर मीर पच्छे-मच्छे येजुष्ट एकर को गहयह घोर चकर में स्टेशनो पर रह जाते है तो क्या उनको बीवियां यही कहनी फिरतो होगी कि मिर्चा लो गए। गुम्ने गुस्सा माथा दल सुता की बदी पर कि देशो हो दक्षके स्थास में रह जाने भीर सो जाने में कोई फर्कें हो नहीं है। निजाबा में महसा कर कहा, "मण फिजल बातें करो।"

× × दो कली थे। खानम ने कहा था कि जल्दी से बैठेंगे ताकि कही जगह न थिर जाए । मैंने उसकी राथ मान ली थी और बदकिस्मती से रेल में जल्द बैटने-बिठाने का जिम्मेदार में खद को समभ रहा था। चूनांचे जैस ही साढी माई कलियों को जन्दी की ताकीद करके में भीरतों के डिब्बे की तरफ बला। मब इस मृतिजिम बीबी की हिमायत देखिये। हम यह समभे कि हम मृतिजिम श्रीर वह समभ्यो कियतु भ्रहमक है श्रीर में जिल्मेदार । नतीजा यह कि एक ज़ली को लेकर में पहेंबा घोरतों के डिब्बे के पास घोर इसरे कली को लेकर वह पहुँची मदीने दर्जें में । हम तेजी से सामान जो रखवाते है तो क्या देखते हैं कि दूसरा कुनी और बीवी गायब । खपाल भी न था कि ऐसा होगा । कुछ इन्तजार किया, फिर उसी जगह बापस मा गए जहाँ खडे ये मगर तीबा कीजिए यह मामता कि जैसे घरवाली को गई। इसका तो हमें इत्मीनान है कि किसी भक्तसमन्द की किस्मत ने जी ग्रगर वही घोखा खाया भीर वह उसे ने गया तो न सिर्फ इस मुसीवत को लेकर पद्यताएगा बल्कि खुलामद करके वापस ही करते वनेगी।

खैर ! अव मामला यह हुआ कि हम प्लेटफ़ार्म पर बौखलाए फिर रहे ये कि दूसरे कुली ने हमें पहचान लिया और वताया कि मदों के इंटर क्लास के डिब्बे में सामान रख दिया है। वाक़ी सामान भी लेकर वहीं चिलये। चुनांचे पहुँचे हम, मालूम हुआ यहीं बैठना है। खैर कोई हर्ज नहीं, अकसर ऐसा करते हैं और कोई तकलीफ़ नहीं होतो। सिर्फ़ किसी सुन्दरीं की तरफ़ अलबत्ता नज़र उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती है और दो तेज और शक्की निगाहें दो मासूम और कमज़ोर आँखों पर पहरा लगाए रहती हैं। इधर किसी नकटी-चिपटी औरत के पाँव के गहने की आवाज छम से आई नहीं कि उसे देखता तो नहीं हूँ।

किस्सा मुख्तसर, वाको सामान भी यहीं श्रागया। जगह काकी थी श्रौर श्रव हम जम कर बैठ गए इत्मीनान से श्रौर फिर बहुत जल्द हमें यह मालूम हो गया कि ऐसा क्यों किया गया है। सिर्फ़ इसलिए कि न तो हम कहीं खुद खो सकें श्रौर न लोटा-बोटा फेंक सकें। फिर टीप का बंद सुनिये, "तुम्हें बार-बार पैसे के लिए दौड़कर श्राना पड़ता।"

× × ×

हमने कहा कि "हिन्दुस्तान टाइम्स" खरीदेंगे ताकि ताजा खबरें पढ़ सकें। जवाव में हमें तस्वीरदार साप्ताहिक 'टाइम्स' दिखाया गया जो पाँच छह दिन का बासी या घोर कुली से पहले ही मंगवा लिया गया या। अब हुनम यह देखिये कि इसमें खबरें हैं, गो फिलहाल हमें भी तस्वीर ही देखनी थी। जब हमने कहा कि यह तो पुराना है तो जवाव मिला कि "सब ठीक है।" ग्रोर फिर जब हमने नई खबरों का उन्न किया तो जवाव मिला, "जल्दी क्या है? खबरें श्रागे चलकर किसी से पूछ लेना बरना कोई ग्रोर खरीदेगा तो उसमें मांगकर पढ़ लेना।" चिलये छुट्टी हुई। खैर सन्न किया।

## : २:

गाड़ी चली श्रौर बहुत जल्द हमने पास के बैठने वालों से वातें करना चुरू कर दीं। एक मुसाफ़िर ने जिसका लिवास खाकी श्रौर सूरत बहुत गम्भीर यो पुरुत बड़े गौर से बिर से पैर तक देला — इस तरह कि पुने सक हुना कि अब यह कहता है कि मैंने आपको कही देला है लेकिन बहुत जल्द मालून हो गया कि यह बात नहीं है बेलिस वहत और है। यह यह कि में बहुत हो रही पूट पहने हैं जैने कि मालून दे किमी गौर की तीन में गया का और वही उसके साबा का सामान नीकाम हो रहा या, उसमें से ले माला ! इन हरत ते मुक्ते सक की नियाह से देलकर सानम की तरक हा।

"यह कौन है ?" र्म: "क्यो ? यह · · · · · "

वह: "ग्राप इनके साथ है?"

में . ''जी हां ……''

वह : (बात काटकर)"नीकर हैं भाप ?"

में : "जी बवा फरमाया ग्रापने ?" (हालांकि मैंने सुन लिया या)। वह : "मेरा यह मतलब है कि ग्राप "" (खामोग्र)।

में : (गर्व से), "मेरी बीबी है यह।"

वह : "बीवी !" (इस तरह गोया में भूठ बोलता हूँ, मक मारता हूँ) में : "जी हों।"

यह कहकर मैंने बत सादमीनुमा शक्षी जानवर को देखा। उसकी मुस्तकाहत स्रोद मांनी की मुस्तकां है में मरी हुई हरतत। गोमा नह यहीन मही कर सबता भीर नहीं कर सबता भीर नहीं कर सकता। वातचीत स्राम करते के बाद पानी यहीन करते हैं हरकार करने के बाद पहीं कर सकता। वातचीत सरम करते के बाद पानी यहीन करते हैं हरकार करने के बाद यह सिबेट का मुर्ग हुसारी तरफ एक हुँकार के साथ धोके नहीं लगा बर्किक नोया मुक्त से वह रहा था कि, "सू भूठ सहजा है।"

में भना यह कब बरदाश्न कर सकता था। मिने उनकर हाथ पकड़कर प्रविनी मोर माकवित करते हुए कहा, "जनाब को दनके बारे में मासिर शक वयो हुमा ?"

मैंने बहुत घीरे से कहा कि सानम न गुनते वरना मेरा नाइ में इम

कर देती कि ऐसी बात शुरू ही पर्यों की लेकिन इस बदतमीण प्रौर शक्की की ती देखिये कि उपहास के स्वर में "मक" से मुप्रों मुँह से निकाल कर कहता है:

"जी : "मगर घीरे बोलिये।"

यह कहकर उसका लापरवाही से दूसरी तरफ मुँह करके पुत्रां उड़ाने लगना। में जलकर कथाय हो गया। भैने दिल में कहा—"यू मत यकीन कर अवकी जानवर, जा पूल्हें में। बीबी तो यह हमारी नोलह आने है। भाउ में पड़ तू। हमारी बला से जहन्तम में जा। मत यकीन कर।"

### : 3:

उसके बाद भेंने खपना मुग्राइना गौर से किया। मुना करते थे कि पहले जमाने में लोग कपड़े घड़ों में रखते थे—जब सन्दूक का बहुत रिवाज न था। ग्राज पता चला कि यह बात बिलकुल ग़लत है। बात ग्रसल में यूँ होगी कि ऐसे लोगों की बीबियां मैंले कपड़े निकाल कर ग्रपने घौहरों को जबरदस्ती पहना देती होंगी। चुनांचे मुभे खानम पर बहुत गुस्सा ग्राया। खिसक कर जरा पास ग्राया। वह समभी कि में कुछ जरुरी बात कहना चाहता हूँ। लिहाजा उसने भी कान ग्रागे बढ़ाया ग्रीर भेंने चुपके से उसके कान में कहा—क्यों जी यह तुम ने ग्राखिर हमें समभा क्या है?"

इसके जवाव में उसने मुक्ते भीहें सिकीड़ कर इस तरह देखा कि मुक्ते यह शक हुग्रा कि जवान से कहने की वजाय दित में कह रही है—"ग्रहमक ।"

एकायक मुक्ते उसके इस तरह गुस्ताखी से देखने पर और भी गुस्सा आया श्रीर फिर मेंने उसी तरह कहा।

"म्राखिर तुनने हमें समक क्या रखा है ?" "हैं" उसने ब्राखिर को कहा, "खैर तो है ?"

मेंने भिन्ना कर कहा, 'ये हमारे श्रच्छे-श्रच्छे सूट महेंगे वाले विकि सेकंड क्लास. में सफ़र करने वाले सूट श्रीर उम्दा-उम्दा टाइयाँ वग़ैरह श्राखिर किस दिन के लिये तुमने बनवा स्वकी हैं ? क्यों नहीं श्राखिर तुम

-रास्म ।

पहनते देतीं ? चतते बात हमने तुम से कितना मौर केसे-केसे कहा कि यह तूट मैना मौर रत दक्ता का पहना हुधा है जिससे दो चार बार जुना भी पींछा जा चुका होगा। यह मदो पहनने को दिया ? वमों नहीं नुपने-----?"

बात काट कर बढ़ भी घोरे मगर नेखों से बोली ' 'पागलों को सी बाते

सो करो मत । जावते हो सकर में कवडे खराब होते हैं।"

घव भाग ही हम्माक की बिल् ि ऐसे नामा मून बनाव से भ वयो कर बबाव न ही जाता। गृह तो पहने हुए है रोम के करते, रेशम के मोजे, ग्यारह राग्ये वाला जुना भीर हम पहने हुए हैं एक मेला मुखेला मूट, टाई ऐसी जैसे मांगा का कमरबार भीर नानर ऐसा जैसे टामों का पट्टा धीर पेर में हमारे एक परेखी जुना। दनके कपहे तो मेले न होंगे और हमारे हो जाएँगे। सुना जाने बस्मूलत पौर्हों की सुवसूत्व बीनियों ने दिल में क्या मीच राग है। में जब हो तो गया भीर मेंने बन साकर कहां।

"भीर यह तुम जो भ्रापने भन्छे-मन्छे कनके पहने हो ? ये मैरी न होने ?"
"रेल में ये बार्जे नहीं "" "यह कहकर गोबा एक घरीट का पंज या कि मीच कर वह बाटा भीर अवाव भीड़ी से गुरुवा जाहिर करते हुए

मेंने भिन्नाकर गुस्से का पूँट साविया मगर सद्रान हुआ। भीर फिर मैंने जोश में भाकर कहा:

"वास्तिर यह भी कोई.....

मगर मेरी बात तेजी ने काट दी गई—यह कह कर जि 'श्रीर जो सफर में कोई मिलने-जुलने वाली मिल जाए तो ? · · · · वस बद्या बनते हैं।"

यह कह कर दूमरी तरफ मुँह मोड़ लिया। मतलब यह कि झागे यहत करना नहीं चाहती।

2092

भेने कहना चाहा-'मगर ''''

्ष्यस्थी पंष्पायह सी प्राप्तस्थी जल्दी ।" यह कहकर मुक्के टिकट दे दिवे सीर फिर "जल्दी करो ।"

भेंने सोचा कि श्रव्हा है, सेकंड क्वाम में चल कर इससे सूब लड़ू का ग्रीर फ़ोरन दूसरा सूट निकलवा कर पहनू का। लिहाजा में टिकट बनमाने बीड़ा (

#### : 8:

इन रेलये के बाबुषों को इतनी जैभाइयां आती हैं और फिर ऐसी-ऐसी कि छोटी-छोटी प्रति मोटे-मोटे नेहरों पर तो जानी हैं। दिल का खून सिमट कर नाक की फुनंग पर था जाता है घीर फिर इसके साव श्रंगड़ाइयाँ श्रलावा — ऍसी बेत्की श्रीर बेमीका कि बयात से बाहर । यह नहीं देखते कि हमारा यजन क्या है श्रीर जिस कुर्मी पर हम खुद घरे हुए हैं वह कैसी है। उन्हें तो इससे बहुस ही नहीं, बस श्रंगड़ाई लेने से काम । मैंने तो कहा कि हजरत मुक्ते कानपूर से सेकंड क्लास के टिकट बनवाना हैं। उधर इसके जवाब में पहले तो उन्होंने मुक्ते ग़ीर से देखा श्रीर शायद किसी मामूली श्रग्रेज का बटलर समभ कर शंगड़ाई लेना मुनासिव समभा (जेंगाई के साय) । कुर्सी जो चर-चराई तो एकदम से ऐसा मालूम हुप्रा कि जैसे जादू के जोर से चेहरे पर र्ऋां हों पैदा हो गईं। यह इटावा का स्टेशन या और में पुत पार करके प्लेट-फ़ामं के उस तरफ़ गया था टिकट वनवाने । वाबू जी ने वड़ी मेहरवानी की जो कुछ देर बाद एक लापता टिकट चेकर का हवाला दे दिया। मैं उनका तलाश में लग गया श्रीर उन्हें हर जगह तलाश किया। कोई जगह न छोड़ी सिवाय स्टेशन के पायखाने के। ग़रज़ इसी तलाश में या कि वह खुद मुक्ते तलाश करते श्रा पहुँचे। मैंने टिकट हवाले करके वदलने की फ़रमाइश की तो उन्होंने कहा "दाम" ग्रीर मेंने जवाब में कहा "ग्ररे!" रुपये-पैसे का वट्घा खानम के पास । लिहाजा दीड़ा एक दम से टिकट-विकट छोड़कर दाम लेने । दीड़ा ही था कि खयाल आया कि कहीं टिकट चेकर टिकट लेकर ग़ायव न हो जाए, इस लिए दौड़ा वापस और उधर रेल ने दी सीटी । जब तक मैं

भारत बार जनके हाथ से टिबट वायत हूं रेत चल दी और बजाय पुल पार करने और उस तरफ पहुँचने के मैं रेस की पटरी फाट कर दोश चूरी तरह भी कि विकास कर वो देखा। है सो दें तो पर । सब ही वर्त-की रेस जिवसी में सिंद पिता कर वो देखा। है सो दें तो पेटराओं से बाइर भीर लागम खड़ी है मानात के साथ । बीरानाया हुया को भागा हो या, बस देखते ही उद्धान पढ़ा । इस राम कर है जिस की साथ हो या, बस देखते ही उद्धान पढ़ा । कर राम हो की मानात के साथ । बीरानाया हुया को भाग हो या, बस देखते ही उद्धान पढ़ा ने मी । उन्होंने साथ सोचा कि मह बाबता है, विहाज मेरा होण पत्रत तथा । यह ते मानू व का पूर्य है भीर मैं कम कहता है । मिनात के बार करते हूं र वहां में से होता । यह तो मानू व साथ पूर्य है भीर मैं कम कहता है । विहाज मेरा होण कर साथ होता । इसरों में कहता है सो वे बजह पूर्य हैं । यह सब देखते हैं देखते हैं गा या बजह बताई तो पिर बड़े मियों ने हाथ पक्त कर दिवा निया भीर कहा: "मासिर पत्रती प्रवाद का ।"

मेरी ममक्र में बात घा गई। और कर फिर खानम को देखने की कोतिश को। स्वाम धाया कि टीन है ऐसा हो चुका है। उस बार जब रह गया या तो खानम चनी गई थी। बाद में उत्तर कहा या कि "मेने गसती की। घगते नेटान पर उत्तर कर सुग्हें जार दे देती भीर तुम या जाते।" 'ठीक है," मैंने कहा, 'मैं सुद पहुंच कर घाने तार दे हूँ गा धीर बहु या जाएगी।"

: y .

दूसरा स्टेशन जहाँ एसममें सहनती थी यसवन्तरगर था । बहाँ उत्तरा ती पहुँत से तार मौदूर था। तिला था कि इन नाम के धारमी की रेल के दिन से यह कह कर उतार तो कि तुम्हारी थीशी हताये पर उत्तर गई है। मैं उत्तर ही पुका था। मैंने पास तार के पैसे मला कही मगर मालूम हुआ कि तार मुनन दिवा जाएगा। मिहाजा मेंने तार दिलवा दिवा कि उत्तर पड़ा हूँ। पवराना मत, दूसरी गाड़ी से चली धामी। मेरे यहाँ पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद एक मालगाड़ी इटाया जा रही थी। मैंने दिल में सोचा कि विग्ह प्रीर जुदाई के सदमें कीन उठाए। इससे बेहतर है चले न चलो। मालूम हुप्रा कि सेकंड क्नास का टिकट लेना पड़ेगा। जब हमने कहा कि रूपये नहीं हैं तो यह भी तब हां गया कि प्रच्छा तुमको मुफ़्त पहुँचा दिया जाएगा। हमने कहा बेहतर है श्रीर खुदा थे कि गार्ड साहब ने बड़े इत्मीनान से प्रोग्राम बताया यानी यह कि इतना तो बक़ीन था कि कभी न कभी यह गाड़ी जरूर जाएगी मगर यह पता न या कि वहां पहुँच चेगी कब ? सवारी गाड़ी जो उसके बाद जाएगी उससे पहले था बाद में ? पूछताछ की तो मालूम हुमा कि सवारी गाड़ी बीच के किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी श्रीर यह जरूर रुकेगी। पहुँचने के बारे में उम्मीद थी कि सवारी गाड़ी से कुछ पहले पहुँचेगी लेकिन जो ऐमा न हुमा तो किर सायद सवारी गाड़ी के भी श्राब बण्टे बाद पहुँचे श्रीर किर फिलहाल तो यही पता नहीं या कि यह गाड़ी छूटेगी कब। "जहन्तम में जाए ऐसी गाड़ी" हमने कहा श्रीर इरादा बदल दिया श्रीर लगे सवारी गाड़ी का इन्तजार करने।

इन्तजार बुरी चीज है श्रीर फिर ऐसे मौके पर। तंग श्राकर हमने भी एक कुरसी पर वैठकर, श्रांखें श्राधी दंद करके पैर हिलाना शुरू कर दिया, यहां तक कि थक गए। फिर बड़ी देर तक श्रांखें खोलकर सीटी बजाते रहे। इसके बाद फिर पैर हिलाए। ज्वाहमन्वाह पड़ी बार-बार देखी। जक हुमा सूइयां चल नहीं रही हैं। कान से कई बार लगाकर देखा। बार-बार श्रपनी घड़ी में बक्त देखा श्रीर स्टेशन की घड़ी देखने गये। कुछ वस न चला तो खयाल श्राया कि लाश्रो न सही कुछ पानी ही पीयें। पानी पीने जा रहे ये कि खयाल श्राया पेड़ा खाकर पानी पीना ठीक रहेगा। पहुँ चे पेड़े वाले के पास। कहा— दो श्राने के पेड़े देना। वह तौलने को हुश्रा तो खयाल श्राया पैसे? फ़ौरन उससे पेड़ों का भाव पूछ कर महेंगे होने की वजह से न खरीदने का बहाना किया श्रीर वहाँ से सीधे प्लेटफ़ार्म के कगर पर चहलक़ मी शुरू की। बहुत जल्द तय कर लिया कि इस तरह चहलक़ दमी करना चाहिये कि हर क़दम नपा-तुला पत्थर के दुकड़े के श्रन्दर ही पड़े। चुनांचे इस इन्तजाम

ने फोरवाये के दिनारे-दिनारे रहन कर उनके पायर हो। दहा निन निवे । इक्के बार निमयों को बारर दवाना मुह दिना । गृह नमी ने माहर रहेमन भारत्यना मान से रोहर भीर वराना रहि हुए तार तो गृहर करने हैं—एरन हिंद हम बार वर्षार्थ दिनार वहत हमने दहा बहुत है।

#### : 8 :

हमारी तरत से लाग्य की तरत बाड़ी पाने बानी यो घोर उसी का हैदें एउड़ार बा। बाड़ी धार्म धोर हम करेर हिस्ट तिने में हैं कर रवाने हुए क्यों के हवारे पान दिक्ट मोजूर ही। ये। स्वासा हुए तो धारित रवाने म पहुँकी। पहुँके धोर कह मोजकर कि जोन केंद्रित कम से बेटी होगी। उनसे बेबरह पूने करे नदे। बहु सालम की बजाव नह मोटा ता सदेव घरा मा। उनसे शोचा होता बरनर विध्य से पून धावा। उतने दौरा। उनने पीन बहु में लोटे। हमें असा कही पुरतर कि खंद्रम से उत्तरे धा उसे बबाब कें। स्पर देना। उपर टेना। मिन में तहन्तरह के बात हो। रहे में हि एक बाजू साहब सिनंद उनने हमने पूरा:

\*को जनाव ? ″

'ऋस्पाइचे ।"

"ही ही" -- यह बोले -- "वही ना किनके नियाँ उन्हें यही छोडवर साले चन दिये। सभीच सहस्क है यह भी" -- (एनदम से ब्रुप्त कर कर ) : "मनद साव ? .....वह सी नई सायद।"

"बर्ध गई ? " मैंने गुरमा रानते हुए बहा ।

"धर्में रहेशन पर शायद पश्चन्त्रगर ।"

'नह ? केंगे ?" मेंने यहरान'र पूरा ।

मानगाडो पर गर्द । सामान सी जाने मैंने देना था — करर गर्द होंगी \*\*\* मनर बाद ?" करोने मुक्ते निर में पैर तस देखा । मैंने कहा, "यह मेरी बीबी है हो पुर करता है है कहा जाता है कि प्राप्त करें हैं एक्सपुरूप है पुर करता है है जाता है जुल करने करने सब में हैं

tignia (militaria)

भेते कहा । काह १० हर, नर करते हो हो राष्ट्र करहे ही भिता । इस पाना कहा का राजा हो पहुँच आहे वहां से दूरे हैं पाहिए स्वारत हो से की र हर को संदार के चौर का को संख्या और की इसाकी सार्ची का निर्देश हैं

सव त्रा भीर बंदावा कि तह ता है। वैसे ही शासासामार म् दिन साम सदवा में पढ़ तार की वजह में भीर भी बदरवानी। सा दिल्लाला है इस सामावृत बावसी का कि जवाब सवकी एस सदूर में है न कि मेरी महर वे बहुत है कि, अबनाय वह तो मही होतमार माह है। माली सुद साप ही की है कि भाष वसी की सामे वब माहर उपर ही का या।

प्रव बनाइमें कि में इन चहुमनी में बना वह देता वि तमें उसरें गीन नाई। इननी प्रवाद में नहीं तो समभने, तमें चहन करने। उद्ध करा कि इस बजर में जना धाया कि गांदी पहले इसर आती मूजी रेलवे बाले! प्रभी एक बकताम करने बाँद धीर नालाम हैं न मानना था न माने। कायत न होना था न हुए। धीर, भेने कि कि उनके दिमाग रेल की सीटियों घीर इंजनों की 'जक-गत' धीर' ने उड़ा दिये हैं श्रीर फिर गानम एक चानाम—उमने भी कुछ लगा लिहाजा ये सब काबिले रहम है। चुनले उन लोगों को तो भेने द पर छोड़ा श्रीर कहा उनमें कि धीर पता श्रीर ग़लती मेरी सही, श्र इतनी श्रक्तलमंदी करें कि एक तार दे दें उसको धगले स्टेशन पर। हूँ मगर खबरदार श्रव तुम वहीं रहना। इन्न बार भैंने सोचा कि बया करना चाहिये। गाठी में बहुत वस्त या। मूख लग रही थी। सोचा कि जरा शहर में चतकर इस्लामिया स्कूल के पुराने साथियों में से फिसी को हुँदें। मुनाचे पहुँच हुग एक साहब के यहीं जिल्हें हुन में मार्टिश साथियों ज्यात में दोश वा और यकीन था कि आ गये होगे जो जमात में। गुधिकस्मती कि यह मिता गये भीर जूब मिल। जो बार्टे होती है बही हुई। उनक जिक्क में नरहीं

भव गही एक यसकी हमसे हो गई—वह यह कि माओ का ठीम बढ़त मालूम करता भूल रए। याश्री का इस किरम का नाम याद रह गया जीते साढ़े दक्त बजे वाली, भीने भीच बने वासी वगैरह। यह गलती हमने उस वक्त महमूस की खब गाडी का बक्त करीब झामा मीर हमने काने दोस्त से क्याने को कहा। उन्होंने यह अभीन दिलाते हुए रोकने की जीतिश की कि गाड़ी में मामी देर है, लिहाबा कुछ देर कहने के माद सदाजन चल विये। ह्टेसन यह पहुँचे। जस तक इसके से उत्तर गाडी जीवराम डीड जूकी यो।

या मेरे प्रत्ताह! ग्रव में क्या करूँ। दोस्त से पैसे लेकर खानम की सार दिया कि गाड़ी छूट गई भीर दूसरी गाडी से जरूर पहुँचते हैं।

तार देने को तो दे दिया हमने मगर घव यह सोच रहे ये कि क्या होगा? प्रामत घा जाएगी। यह लड़ाई होगी कि बयान से बाहर, मगर घव मजबूरी यो। दोस्त को यह सवा दो कि जनसे कहा घव वेंठों हमारे साथ धीर हम चले जाएँ तब जाना।

माही माई भीर हुम चडें। यदावन्त नगर स्टेशन आया। हुए समफ्रते थे कि स्टेशन पर सामान तिये देवार खड़ी मिलेशी मगर वहीं कोई भी नहीं। उन्हों में उनरे भीर एक कृषीतुमा भारमी है यूझा तो उत्तरे जवाब दिया कि सो रही होगी वेटिंग इस में। चुनांचे यह सुनते हीं में बेटिंग रूम की तरफ़ दौडा भीर जोर से साथ ही कुनी को भी माबाब दी। क्या देवता हूँ कि दरवाडा बन्द, नह भी मन्दर से। गणम हो गया। मैंने दिल में कहा सो रही है घोड़े वेच कर भीर यहां गाही निकली जाती है। भोक के देगा तो प्रधरा। जानता हो पा कि वर्गर बत्ती गम किये उमे भीद हो नहीं माती। भव मैंने बदह्यास होकर किवाह पर्प्रहाना गुर किये, मगर वहाँ जवाब नदादद। इतने में देल ने मेंदी दी। में भीर भी पबरा गया। समभ में न प्राया कि क्या कहें। नाउम्मीद होकर प्रपने दिखे भी तरफ लगभने को हुमा कि टोपी तो ले लूँ कि एक जूनी ने रोका। रेल ने एक श्रीर मीटी दो। कुनी से मैंने कहा "ठहरों" श्रीर लपका श्रपने दिखे की तरक टोपी नेने। पबराहट में न जाने किस दिखे में गुसा। वहाँ से निकला श्रीर श्रव इघर दोहता हूँ श्रीर उघर मगर जल्दी में श्रपना दिखा नहीं मिलता। रेल ने एक श्रीर सीटी दी श्रीर श्रव मुझे एवाल श्राया। कि वह है प्राना दिखा। रेल नती भीर में नपका। मालूम हुप्रा कि सलती हुई श्रीर दिखा पीछे है मगर श्रव गाड़ी ने रपतार पकड़ ली। में खड़ा रहा गया। श्रपना दिखा सोगने से गुजरा भीर मैंने देशा कि वह सामने भरी टोपी रसी है। वे-इन्तियारी की हालत में जैसे टोपी उठाने की कोशिय की मगर "घड़ घड़ घड़"—गाड़ी गई।

### : 5:

खैर मैंने दिल में कहा टोपी गई तो क्या हुमा। श्रच्छा हुमा खानम ने नई टोपी नहीं दी थी। श्रव इत्मीनान से श्राव घटे वेटिंग रूम में लड़ेंगे श्रीर फिर सोएँगे। सुवह की गाड़ी से जाना होगा। चुनांचे में वेटिंग रूम के पास श्राया श्रीर दरवाजों को जोर से पीटा। दह क़ुली श्राया श्रीर कहने लगा—"अन्दर से वन्द है श्रीर वेटिंग रूम का चपरासी पिछले दरवाजे में ताला डालता है। श्रापको खुलवाना है तो स्टेशन मास्टर से कहिये।"

"हैं !" मेंने हैरत से कहा, "तो इसके अन्दर कोई नहीं है.....कोई

"एक बेगम साहिबा श्राई थीं मगर वह तो गईं।"
"स्ररे!" मेंने उछल कर कहा, "किघर?"

"उधर ।" बूनी में रेत की पटरी की तरफ उगनी उठा दी ।

भेने देहर परेतान होकर एक गृहरी सांस सी। की मैं धामा कि इत रैन देशानों में सह पर्देश बार मुन्दे पना बना कि पुराने जमाने की बैस नाहियों के सुबूह में क्यान्या पायदे थे। साल तहलीयें थीं मगर ऐसी तबनीय न होगी। नामम की यह हरकत कभी मात्र नहीं की जा सकती। उपको हर्शनद मही बाना माहिये था। धानि र बने पन पी ? पैने पत दी ? वमे हुए बचा या यम देने का ? शेर देखा आएगा । इसी ताह बस मान्य रहा सबर अहत बन्दी सातना पढ़ा किरत ना बक्त है सीर मीतम जारे का है और इनिया में हैगनी और परेशानी के समाक्षा एक और श्रीत भी है भीर दशका नाम यापर भीर है मगर बहुत जरद जाड़े में बहा कि म ती शत है बोर्ड बोर सीर म भीद -धनर है तो में हैं। धीर यही मुक्ते मानना यहा सेहिन भुँहि जिनहान मुभे जोड़ पर बोई मबमून गृही निसना इसलिए इत्रहा दिक छोड़ना है । मिर्न यह गोबिये कि सगर क नियो के हुन्छे में बैठ बर यात तात्रता व्यक्ति नहीं या तो यह भी युमरिन नहीं या कि बगैर बुद्ध का है विद्यान को क्ट्रें दा एवं दादमी की मैनी मा क्टार्ट दीन पूर्व जो मुक्ते रिया कर कोड रहा या भीर समका रहा था। बस यूँ समीपने कि मानुस होता था कि यब सबह नहीं हुं नी सौर पूँ ही निकृष्टर मर जाएँगे । वैना पान नहीं, हो दिसह एक शोध हा यह ये ।

उनी त्यों कर के मुक्ट हुई। नाही भी बाई बीर बैठ भी नम् बीर बानी मंदन वर बहु क्षिया मित्र वहुँ भी गय कि रात के आगे हुए बीर सिक्टो-विकृताम भेगा गुरू पहने बीर को किर में मगर बही पहुँचे बीर मानूस जो विकास में जनक भीने नदार।

या मेरे घरनाह ! यम मे बता करें । यह कियर गई धानिर ? क्या गो गई ? एक जगर घोर तमाया कराया मगर बही भी यता नहीं । धालिर तार दिवा गुराल घोर बही ने जबाद बाया कि गहें के नहीं है – जैते घड़ी जा रही थी। "यम नियाय दनके जोर करा चार्य था कि गहीं से ज्याया कई सेकर गुराल गहुँ में । चुनाचे यही दिया। माम के कोई पनि यजे होगे जो में समुराल पहुँचा । पर में दानित हुमा तो गया देखता हुँ कि समुर नमाच पढ़ने के याद सुम्रा माँग रहे है ।

वी-तीन छोटे-छोटे मानेतुमा नष्टके एक चारवाई पर बैठे हुए थे। मुक्ते देगते हो उनमें से एक उद्धन पड़ा भीर किया सरह उस मानामक ने कहा—"मार्ड मिर्मा मो गए " " मिल गए """ में जल-भुक्तर कवाब हो गया। यह भन्दर योहा, बाकी दोनों उनके पीछे। भन्दर पहुँच कर उसने गला फाउ

कर नारा लगाया, "तुम तो कहती थी। भाई मिया तो गये ......." इतने श्रागे मुनाई नही दिया ।

भने समुर साहव को सलाम किया। उन्होंने इशारे ने रोका और जर्दा से दुमा सत्म करके यहा:

"श्ररे मियां! कहाँ तो गए थे?" (मुहत्तराते हुए)।
में भला तथा कहता। जी में तो यही श्राया कि जिन्नानरी कही मिलती
तो बताता कि किबला को जाना श्रीर चीज है

तो बताता कि फ़िबला सा जाना श्रीर चाज़ है श्रीर रह जाना श्रीर चाज है श्रीर फिर में तो रह भी नहीं गया बिल्क श्रापको लड़की की वजह से यह सब हुआ। में क्या जवाब देता। सक्षेप में तमाम ब तें इस तरह समभाई कि सारा इलजाम खानम पर श्राए मगर वह जो विसी ने कहा है कि अपने श्रीर पराये में फ़र्क होता है सच कहा है। लगे हजरत वही क़िस्सा बयान करने यानी गिनाने लगे वे तमाम चीजें जो सफ़र में मुभ से खो गई थीं श्रीर फिर बाद में टीप का दन्द:

''तुम्क्षरे साथ तो ग्रीरतों का सक़र करना ख़तरे से ख़ाली नहीं।'' उन से निपट कर घर में पहुँचा तो ख़ानम की एक परदादी किस्म की

वहरी बूढ़ी श्रीरत को सास साहिबा च ख-च ख कर उसड़े-उसड़े जुमलों में मेरे मिल जाने की खुशखबरी सुना रही थीं:

"त्रा गया ..... हाँ....्त्रा गया..... प्रभी ...... "

'हो मिल गया।" मेरी साम्र ने कहा, "मिल गया : . . . . यह खडा दी. सलाम करता है।"

"जीता रहे, हजार बरस की उन्न हो · · · · · ः सके दुश्मन सो जाएँ।" वगैरह-वग्रैरह ।

बड़ों बी हुमाएँ दे रही थीं कि बर की हड़कोग सुनकर पढ़ोतिन ने प्रावात थीं। प्राप्त में बातचीत करने के लिए दीनार में एक छेर कर लिया गया था। बहाँ एक घोर बुढ़ियां लड़ी पड़ोतित को नुख बताने लगी। पूरी बात मैने नहीं मनी मगर दतना उक्तर मना.

'खसके दुश्मन ...... थे .....[मल... हाँ ... अभी ... . "

घव मेरे धीरज की हद हो गई वी। जी वाहा कि फट पहूँ। एक सिरे से सबकी सबर से डार्जु। घासिर मैंने दबी जवान से कहा

"मेरी बमेली की वली कहाँ सो गई थी ?"

उन्हें देखकर मुफ्ते वैसे ही हुंसी माती है। हेंस कर मिने कहा, "दादी सलाम।" इसके जवाब में उन्होंने दुमा देकर मंदी बलाएँ सी यह कहने इए:

हुए : "नया बताऊँ बेटें । जब से मैंने सुना कि खोगवा दिल उलटा ग्राता था।"

'धाप भी कैंसी बाते करती है ?" मंत्रे कुछ बुरा मानते हुत कहा, "कोई वस्त्रा हूँ जो में को जाता फ्रांसिर कोई बात भी है जो सब कह रहे - हैं कि में तो गया था।"

"जिर भीर की स्वी स्वी है?" दादों ठेज होकर बोली, "मुद तेरी घरवाली कह रहों है कि तू सो गया" भीर फिर मियो, मल्लाह रखते तुम रहो भी तो विवदल भीले महरूक ! इतिया-जहान की बीजें सोतें फिरी हो। यामे दिन मुनने में प्राता है कि यह गो गया वह गो गया, फिर कल मुना कि लो सुम गुद कहीं गो गए।"

मैंने हुँत-हुँतगर श्रीर गुछ विगड़ कर बताया कि न नो में गो सकता है श्रीर न गो गया था श्रीर भायंदा यह तए ज मेरे लिए इस्तेगाल न किया जाए। मगर यहाँ का बाबा श्रादम ही निराला है। जब मैंने कहा कि में सोमा नहीं बिल्क रह गया था तो वह बोली, ''बेटा रह तो हमारी बसी गई शी। तुम तो श्रोगे जाकर न मालूम कहाँ गो गए थे।'

किरसा मुनतसर, थोड़ी देर उन ने श्रीर बहुन की श्रीर जैसे बना उन मे जान छुड़ाई।

इसके बाद राजिम से हुज्जन भीर बहुग हुई। उसने मुक्ते इलजाम दिया भीर मिने उसे। यह इटाये पर उत्तरी भीर सेकड बनात में बैठी भीर जब देखा कि में गायब हूँ भीर रेल चल देगी तो उत्तर पड़ी। उधर में दूसरी तरफ़ से दौड़ कर बैठ गया। इरादा तो लड़ने का बहुत कुछ या मगर भायदा पर उठा रखा। मिने उस से कहा कि तू गो गई घी भीर उसने कहा कि तुम खो गए थे। अब फ़ैसला आग लोगों के हाथ में है कि बीन अहमक है, बल्कि नहीं अहमक तो दोनों हैं—पवान यह है कि ज्यादा श्रहमक बीत हैं। भीर खो कौन गया था—भी या वह ?

## कामरेड शैख़ चिल्ली

कन्हेया लाठ कपूर

उसके पाम गया भीर लड़ा होकर के मलात (स्थायित्व) भीर दुनिया को वे-सवावी (अत्यायित्व) पर गीर करते तथा। एकार्क नवर कह की दक्त निर्माण कर ग्रेस करते तथा। एकार्क नवर कह की दक्त पर पहें, निल्ला था—'वैल पिक्त का मजार।'' भीको में भीकू मेर आएं भीर हाल पर्देशकवार कारित्व पवने को के । माह वैधित्वती । हिन्दुस्तान का सबसे बटा मुक्तिकर (विचारक)—चूँ हिन्दुस्तान से कथा गया समाती पुलाव काने का सिक्तिस्ता हो होता के निल्ला सही गया। पुलाव पहने ही हिन्दुस्तान में कम मिनता था मनर भव खवाली पुलाव के भी गए। भवानक कब से भावात भाई, ''शही। तुम तवती कर रहे हो। गैल विस्ली भी जिन्दा है भीर हर वजह मीजूर है।''

एक रोज कबिस्तान से मेरा गुजर हुगा। एक क्रब बहुत पसंद माई।

वातिम ! कब में लेटकर भी लयाती पुषाव पकाने से बाब नहीं माते।" येख फिल्सी ने जबाव दिया, "यौक्षिक्की हर मारसी के दिमाग में रहता है। मगर तुम पनने दिन मोर दिमाग वर नजर. असो तो जकर कुंभे दिन के किसी कोने में छुपा हमा पासी।" भेने मुस्तरा कर कहा, "जैस साह्य प्राप तो त्यकों में बातें करने लगे। में तो प्रापको इस दुनिया में देखना चाहता हूँ। में प्रापको प्रपत्ने दिल के कोने में नहीं बहिल दस्सान के रूप में देखना चाहता हैं।"

र्मेरा चिल्ली ने चिल्लाफर यहा, 'यह कोई मुस्किल बात नहीं। उस तुम भ्राज साम को माल रोड के जहवाराने के बाहर मिल सकते हो ?''

मेंने जवाब दिया, 'मुके प्रापसे मिलकर बहुत सूकी होगी।"

गैरा चिल्लों से रखसत होकर में घर की तरफ़ रवाना हुया। रास्ते में भैरा चिरली के इस फिक़रे पर गीर करता रहा कि भैरा चिरले हर इन्स के दिमान में रहता है। श्रचानक मुक्ते श्राना एक शायर दोन्त याद स्राया जो अकरार अपने मन्तकबिल के बारे में इस तरह के हवाई किने बनाना है कि मेरी शायरी श्राज से हजार बस्स बाद की शायरी है, इसलिए इसे हिन्दुस्तान में सिर्फ़ दो-तीन मादमी समभ सकते हैं श्रीर जब मेरा बातन्बीर (सचित्र) दीवान श्रार्ट पेपर पर छपेगा तो लोग 'बाले-बिक्रील" श्रीर 'मूरवृत्र-ए-चुगताई" को भूल जाएंगे। श्रीर एकाएक मुक्ते उस फलसफी का खवाल ग्राया जो मुके देहली में मिला था श्रीर जिसने कहा था कि मेंने अपनी किताब में ग्राइंस्टाइन के ग्रापेक्षिकता-सिद्धान्त का इस खूबी से खंडन किया है कि नोबल पराइज कमेटी के मेम्बर हैरान रह जाएंगे। इसी किस्म का मेरा एक ग्रीर दोस्त या । पंडित शर्मा । उसका दावा था कि उसकी 'शर्मा तलि' के मुकाबले में टैगोर को गीतांजलि का रंग फीका पड़ जाएगा। ग्रीर खुद में ने कितनी दका त्रजीबोग़रीव ख़याली पुलाव पकाए हैं । कभी क़ुरसी पर बैठे-बैठ सारे पूरोप की सैर कर डाली तो कभी घास पर लेटे-लेटे ग्रास्मान के तारे तोड लाया। शैख चिल्ली सच कहता था-हम सब शैख चिल्ली हैं। ग्रचानक मैंने ग्रपने-श्रापको माल रोड के कहवाखाने के दरवाजे पर खड़ा पाया। देखा कि एक लम्बा नौजवान अपने क़दसे चार गुना लम्बा फंडा उठाए, मैला गाढे का लिबास पहने दरवाजे के पास खड़ा है। चेहरा घूर से कृतसा हुमा, रूखे-सुखे वाल -माथे पर विखरे हुए, प्रांखें लाल लाल ग्रौर डरावनी, गाल पिचके हुए । मुफे

देवते ही मुस्कराया जैने मुक्त से जान-पहचान हो। मैंने ज्यो ही उसके चेहरे की ठरफ देवा उसने उससी से मदानी किस्तीमुमा टोपी की तरफ ह्यारा रिया जिस पर लाल रोसनाई से लिखा हुमा या —"कामरेड दीव चिरली।" दुसरे क्षण में यह मुक्तते गले मिल रहा था।

"माइये कहवा पीजिए।" उसने मुक्ते दावत देते हुए कहा ।

हम दोनों कहवाछ।ने में दाखिल हुए ।

'तो घापकी स्वाहिश पूरी हो गई।" उसने बैठते हुए कहा ।

"यह क्या मज़ाक है ?" मैंने एखाई से कहा, "यह क्या स्वान बना रखा है भावने ?"

"पवराइये नही ।" उसने कह्कहा लगाते हुए कहा, 'राँख विल्ली को साम्यवादों के भेस में देखिये ।"

"मण्या तो मय यह सौदा समाया है। नया इरादे हैं भवको बार। किस्से-कहानियों में तो मशहूर है कि भ्रापकी सबसे बड़ी त्याहिश बजीर की सड़की से शादी करना थी। भ्रव क्या खयाल है?"

"वजीर की लड़की से दादी करने का खयाल बूदर्ज खयाल है। मन में इस किस्म के किजून खयानों से सहन नफरत करता हैं।"

'यूरवी ! धन्नी दौल साहब यह बूदवी क्या बला है ?''

"मंबीन महमक हो तुम !" शैल चित्ली ने विगडकर कहा, "इतना भी मानूम नहीं। मब तुम पूछोने कि प्रोलतारी का नवा मतनव है।"

"सच तो यह है कि मुक्ते प्रोलतारी के माने भी नहीं छाते।"

"तव तुम निरेगावदी हो। देखो दुनियाकी हर चीज यातो बूर्की है यामोनतारी।"

"मगर इन दोनो में क्या फर्क है ?"

"फर्क ! फर्ज यह है कि जो चीज बूउर्वा नही है वह प्रोसतारी **है मीर** जो प्रोहतारी नहीं वह बूज्वी है।"

"बाह् क्या ब्यार <sup>\*</sup>ै प्रापने ?"

"माई यह तो सीघी-मी बात है। दुनिया की हर नकीस, मुलायम स्रीर साफ चीज बूर्जा है स्रीर हर गंदी, सहत स्रीर बदयूरत चीज प्रोलतारी है।" "मसनन।"

"मयलम यह है कि फूल यूज्यों है, कौटा प्रोलतारी । खांड यूज्यों है गुड़ प्रोलतारी । रेशम यूज्यों है गाड़ा प्रोलतारी ।"

"मच्छा तो फहवा के बारे में जया खबात है ?" मेंने मेज पर रखे हुए कहवे के प्याले की तरफ इसारा करते हुए पूछा ।

'कह्या विलकुल प्रोलतारी है। देखिने इस तरह है कि शराव वूर्जी है भीर चाम प्रोलतारी। चाम से ज्यादा कहवा प्रोलतारी है वर्गीक सस्ता है।"

"म्रीर क़ह्ये से प्यादा प्रोलतारी म्यूनिसिपल नल का पानी वर्गीक दिल-कुल मुग्त मिलता है।"

"वल्लाह तुम खूब समके!" दौरा चिल्ली ने मेरी पीठ ठोंकते हुए कहा। "खैर यह तो हुमा। प्रव शैरा साहब यह फरमाइये कि आपके मनसूबे क्या हैं?"

"मेरे मनसूते!" शैंख ने फ़र्ज़ से सिर उठाते हुए कहा, 'मेरे मनसूते हैं हिन्दुस्तान से यूर्जा तहजीय, यूर्जा मनोवृत्ति, यूर्जा संस्कृति को नष्ट करना।"

"वह किस तरह ? क़हवे के प्याले पी-री कर ?"

'स्रजी नहीं।' शैख ने जरा विगड़कर कहा, "खून के दरिया वहा-वहा कर।"

'खून के दरिया ?"

"जी हाँ खून के दिरया। स्रभी कुछ दिनों के बाद यहाँ खून के दिरया बहेंगे।"

'मेरे प्रत्लाह!" मेंने ग्रपना सिर पकड़ते हुए कहा, "तो ग्राप लोगों का खून करेंगे! क्या में पुलिस को खबर कर टूँ।"

"हाँ हाँ ! हजारों का खून, लाखों का खून श्रीर श्रगर जरूरत पड़ी तो करोड़ों का खून।"

''इससे फायदा ?''

"इससे फायदा यह है कि इस कमबलन जमीन के मुनाह जिसे तुम हिन्दु-न्ह्तान के नाम से पुकारते हो तब तक नहीं धुल सकते जब तक यहाँ लून को नदियों न बहाई जाएँ।"

"किस-किसका जुन करेंगे ग्राप ?"

"भारने सिवा तकरीवन सबका मगर सबसे पहले..."

"हाँ हाँ सबसे पहले ?" मैंने घवरा कर पूछा।

"सबसे पहले बूढे की हरी का।"

'इमके बाद ?"

•बुद्धदिलो भौर गहारोका।"

'इसके बाद ?"

"मुल्लाभों भौर पडितो का।"

"मगर शैक साहब इन वेचारे बूदे लीडरो ने आपका बवा बिगाड़ा है ?"

े ही तो झानादी की राह में सबसे बड़ी काजट है। ये सहिताए हुए न्यूसर, ये महारमा, ये पंडित, ये भोजाना, ये चुनियत लीवर जिन्हे जून से कर समता है भीर जो जून के बनाम हिन्दुस्तान में गहद भीर दूध की नहरें बहाना माहते हैं। ये सब कठानुतिस्वा है जो सरमायादारों के इशारों पर नाब रही है।"

"तो भावका मकसद इनसे लीडरशिय छीनना है।"

"हों, मबर जातों गरज के लिए नहीं विस्त्र कीमी फावरे के लिए।"
"मबर क्या उनकी लीडरविष्य और पापकी लीडरविष्य में फर्क होता।?"
"जुमीन भीर मास्मान का को देखिये सहसे बड़ा फर्ड तो बही है कि
ने उत्तर है भीवे की तरफ इक्काब साना चाहते है और हम भीवे से उत्तर

की तरफ इक्काब ते जाना चात्ते है।"
"इस करर से नीचे और नीचे से करर का मतलब ?"

"यार तुम भी गावदी हो। इतना भी नहीं जानते कि नीचे " स्वनता है भीर ऊपर से मतलब सरमायादार।" "जनता मानी ?"

"जनता यानी अवाम यानी आम लोग यानी हम तुम ।"

"मगर भैरा साह्य जनता तो भभी श्रनाढ़ है, जाहिल है, वहमीं में फैसी हुई है, उदमें क है।"

्यह सही है मगर कामरेड लेनिन कहता है कि जनता हमेशा ऐसी होती है। पैर कोई बात नहीं। अगर इयर जनता कमजोर है तो जयर हमारी नाम्यवादी पार्टी मजबूत है। पार्टी की ताकन हर रोज बढ़ रही है और अब तो जसके मिम्बरों में आने से कुछ कम औरतें भी हैं। यह उसकी मजबूती का एक और सबूत है। और ही तुम मुनकर खुग होंगे कि पार्टी का अपना अखन्वार मो है जो तीन सी के करीब छपने लगा है और अगर पार्टी के मिम्बर इसी तरह चौराहों पर खड़े होकर उसे बेचते रहे तो शायद चार सी भी छपने लगे।"

"मगर श्राप जनता के लिए क्या कर रहे हैं?"

"प्रजी साहव यह सब कुछ जनता के लिए ही तो है। देखिए हम साल में एक बार देहात में कैम्प लगाते हैं। जी कड़ा करके सरसों का साग और मक्की की रोटी भी खाते हैं। किसानों की बोली समभने और उन्हें अपने लायालात समभाने की कोशिश भी करते हैं और जब कोशिश के बावजूद एक दूसरे को नहीं समभ सकते तो बापस आ जाते हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं।"

'ग्रच्छा तो ग्राप के खयाल में इन्कलाव ग्राप की पार्टी लाएगी या जनता ?"

"दोनों, देखिये साम्यवादी पार्टी दिन-व-दिन जोर पकड़ रही है। ध्राज इसकी तादाद दो चार सौ श्रादिमयों से कम नहीं मगर जनवरी, १६४४ में उसकी तादाद एक हजार हो जाएगी ग्रीर मार्च में पाँच हजार ग्रीर ग्रगस्त में वीस हजार यहाँ तक कि दिसम्बर, १६६० में उसकी तादाद तीन करोड़ तक जा पहुँचेगी तीन करोड़, जरा खपाल करो तीन करोड़-दुनिया की सबसे बड़ी पोलि- रिष्ण पार्टि । धाहित्ता-धाहित्ता यह वार्टी स्पूर्णियत्व इतिसान बहुन। युक्त बरेसी एनवे बाद क्षेत्रसमि वे लिए उत्पादेशार सड़े करेसी । बोलियो पर बर्गाडा बरने हो यह मुर्ग की बत्ति सकरते का बाग पापने हाथ में सेती । बात बामदेर 'बर दिन चित्रना मुखायक होगा जब हमारी पार्टी एक करोड़ नोजयानं को को मुलाय करने मरमायादारों के बिसे पर पाया यंत देगी ।"

'मयर इस प्रीव में भारकी क्या हैसियत होगी <sup>51</sup>

ं मेरी हैनियत " भीन के नुषर से बहुत, "यबीनन मेरी हैसियन तियह-मानार को होगी। मेरिस्ट्रानान का लेनिन बनुत्या। मेरे घरना से द्यारे पर मानार पूँगोपनियों को भीन के पार स्वतार दिया जाएना, हतारी नजाकों को भीनों का निमाना प्रवेश दिया जाएना, मानों जानीरदारों को खोती के तन्ते पर मश्या दिया जाएना। मेर्ट्रान पूँगा—पापर ! मोर करोही नहारों के निस्तार मंत्री से उत्तेन बन्द मानों ।"

"इमके बाद क्या होगा ?"

"हमटे बाद एन ताब-पुरावे निवास (स्ववस्था) के परम वे उहें ते, मुर्ग फड़ा महसप्यां, मुर्ग द्वारी बानेंगी। बोर्ड जागोरहार होगा न तबाब, राम बहादुर न गो माहब बड़ी तोंटा बानें सेट ज भोड़ी तमब बालें पूँजीपति, मिल्य न गोन्दर, मुन्या न पहिता । बस जनता होगी जनता। सब बराबर होगे। हर साहभी बाम करें, हर पादमी सामा मिलें।"

"मौर एवं बोजिये सैन साहब," मैंने हिन्नत करके पूछा, "मगर उम बन्न बोई नवाब मा पूँजीवित धावके वास आनवन्त्री की दरहवास्त से कर थाए तो भाव उसके साथ क्या बरताथ करेंगे ?"

"भे वम सामें को रख कोर से मात मार्स्या कि उसकी बसीयों बाहर प्रा पड़ेगों।" भीर यह कहते ही येदा साहब ने जोर से दुवसी मताई तो साक्ष्ये को हुई में ब धीर उस पर पड़े हुए कहते के प्यासे दस गढ़ की दूरी पर जा रहें। गर्म-गर्म कहते के प्रीटे उदकर पा-स्पोच सरीक कहता पीने बालों के

मुँह भीर कपड़ों पर जो गिरे तो कहवालाने में हल्लड़ सा मच गया। किसी ने पहा सौदाई है, किसी ने कहा दीवाना है। तमाम लीग हमारी तरफ

85

कामरेड दौरा चिल्ली !"

मागरी दिखाई दिये । शैख चिल्ली ने श्राय देखा न ताय कर कोने में से प्रपना मंद्रा उठाया, चीकठी भरी श्रीर हवा हो गए । श्रव जनता उनका पीछा कर रही यी श्रीर में जनता से चिल्ला-चिल्ला कर कहा रहा या, "ग्ररे लीट श्राश्रो । वयों मुक्त में पाय दकाते हो । यह तो कामरेड शैक् चिल्ली थे,

## चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी

इम्तियाज अली ताज

चवा छपरन बभी-बभार कोई बाम धाने जिम्मे बया लेते हैं घर-भर को बिगनी का नाच नचा देते हैं। या वे सीडे, जा वे सीडे। यह कीजियो दह दीबियो। घर बाबार एक ही जाना है। दूर नयो जायो, गरसी परने

कोड का जिला है दकात से तस्वीर का चौगटा सगकर आया । उस दवन तो दीवानमाने में रख दी गई। कम शाम कहीं चर्चा की नजूर उस पर पही । बोली 'सुदुन के प्रका ! सस्वीर क्य से राती हुई है । सीर से बच्ची का घर ठहरा, गढी टूट-पूट गई तो बैठे-बिठाए रवपे-दो-रुपय का धक्ता सग जाएगा । कौन टाने इनको ?" "टॉमला बीर कीन ! में सुद टोगूमा । कीनसा ऐसा पट्टाइ सोदना है ।

रहने दो में भ्रमी सब मुख लुद ही विये लेता हूँ।" कहते के माथ ही घेरवानी जनार चना संस्थोर शाने को तैयार हो

गए। इमामी से बहा, "बीबी से दी माने पैसे लेकर मेलें ले था।"

इधर यह दरवाउँ से निकार उधर मुदे में कहा, "मुदे ! मुदे ! जाना

इमामी के पीछे । कहियो सीन उंच की ही मेलें । भाग कर जा ।"

\*\*\*\*\* - ---

त्वीजिए तस्यीर टोमने के काम की बुनियाद पड़ गई भीर श्रव श्राई घर-भर की भागत ।

नरें को प्रकारा, "मौ नन्हें ! जाना जरा मेरा हकीड़ा ने स्नाना । बन्तो ! जायो धपने बस्ते में से मन निकाल लाग्रो ग्रीर मीडी की जहरत भी तो होगी हमको । घरे भाई लहलू ! जरा तुम जाकर कियी ने कह देते नीही यहां प्राकर लगा दे। भीर देशना यह सकड़ी के तनने वाली करगी भी नेते प्राते तो सब होता । हहन बेटे ! नाय पी ली तुमने ? जरा जाना नो प्रपने पड़ोसी मीर बाकर प्रती के घर। कहना प्रध्या ने सलाग कहा है स्रोर पूछा है भाषकी टांग भव कैसी है। स्रोर कहियों वह जो है ना सापके पास-पया नाम है उसका ? ए वो भूल गया पत्नीन या कि टवीन । अन्ताह जाने क्या या । सैर यह कुछ ही या —तो यूँ कह दीजियो कि यह जी प्रापके पास त्राला है ना जिससे सीध मालूम होती है, वह जरा दे दीजिए। तस्वीद टांगनी है। जाना मेरे बेटे ! पर देखना सलाम जरूर करना श्रीर टांग के बारे में पूछनान भूल जाना। ग्रच्छा? यह तुम कहांचल दिये लल्लु? कहा जो है जरा यही ठहरे रहो। सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको ? ग्रागया इमामी ? ले ग्राया मेखें ? मूदा मिल गया था ना ? तीन-तीन इंच ही की हैं ना ? यस बहुत ठीक हैं। लो नृतली मंगाने का तो खयाल ही न रहा। ग्रव नया करूँ ? जाना मेरा भाई जल्दी से। हवा की तरह से जा ष्रीर देखियो वस गज सवा गज हो सुतली। न बहुत मोटी हो न पतली। कह देना तस्वीर टांगने को चाहिये। ले प्राया ? ग्रो वहू ! वहू कहाँ गया ? वह मियां ! इसी वतत सबको श्रपने श्रपने काम की सुभी है। यूँ नहीं कि ग्राकर जरा हाय वटाएँ। यहाँ ग्राम्रो । तुम कुरसी पर चड़ कर मुफ्ते तस्वीर पकड़,ना।"

. नीजिए साहव खुदा-खुदा करके तस्वीर टांगने का वृत्त ग्राया मगर होने वाली वात होकर रहती है। चचा उसे उठाकर जरा वजन कर रहे ये कि हाथ से छूट गई। गिर कर शीशा पूर-पूर हो गया। है-है कहकर सब एक दूतरे का मुंह तकते लगे। चचा ने कुछ धॉमन्दा होकर की शे के दुक्को वा मुझायना पुरू कर दिया। वनत की बात, उँगली में बीधा चुभ गया। एन की धार वय मई। सत्वीर को भूत कर प्रपत्त क्याल करते लगे। स्माल बही से फिले ? स्माल या भेरवानी की जेव में। धेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रक्षी थी। अब जनाव घर-भर ने तसर टागने का सामान तो ताल पर रक्षा थीर दोरवानी की दुँधिया पृत्त गई। चचा मियाँ कमरे में नावते फिर पहें है। कमी देवसे उनकर साते हैं कमी उससे।

"सारे घर में से विशों को सतनी ती छैक नहीं कि मेरी सेखानी हुँ हैं निकालें ! उम्र-भर ऐसे निकम्मी से भारत न पढ़ा था। और नवा भूठ पहेंचा हूँ हुछ ? घ:-छ. भारमी है और एक सेरलानी नहीं हुँ हैं सकनें भी भी भी भिलट भी तो नहीं हुए मैंने उतार कर रखी है । भई बड़े-------''

इतने में भाग किसी जगह से बैठ बैठ उठते है भीर देगते हैं कि घेरवानी पर ही बैठे हुए वे । अब बुकार-बुकार कर नह रहे हैं "बरे मई ! रहने देशा, मिल गई घेरवानी । हुँद सी हमने । तुमको तो भागों के सामने बैल भी राजा हो तो नजर नहीं भारत।"

पत्र सबके सब पुटनों के बल टटोल-टटोल कर मेरा तलाश कर रहे हैं। घोर नवा मियाँ सीटो पर राष्ट्र लगातार बहुबटा रहे हैं, "मिली? घरे कमबर्बों बुँटों? घब तक तो में भी बार तलाश कर लेता। यब में रात भर सीटो पर राजा-राजा मूरा। करूँगा। नहीं मिलती तो दूसरी हो दे दो ग्रंगों।"

यह मुनकर मन की जान में जान भाकी है तो पहली मेरा ही मिल जाती है। यब मेरा जाना जान के हाथ में पनहीं ते हो मालून होता है इस अर्से में हमीड़ा सामब हो जुना है।

"यह ह्योड़ा कहाँ चला गया ? कहाँ रसा या मिने ? लाहौल वला क्यत चल्तू की तरह श्रांनों काड़े मेरा गुँह नया तक रहे हो ? सात श्रादमी श्रीर किसी को मानूम नही हयोड़ा मिने कहाँ रस दिया ?"

वडी मुसीवतों से ह्यीड़े का पता लगा और मेत गड़ने की नीवत आर्ड । अब आप यह भूल बैठ है कि नापने के बाद मेत गड़ने को दीवार पर निशान किस जगह किया था । सब बारी-बारी कुरसी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि पायद निशान नजर आ जाए । हर एक को अलग अलग निशान दिखाई देता है । चचा सब को बारी-बारी जल्लू-गधा कह कह कर कुरसी से उत्तर जाने का हुवम दे रहे हैं । आखिर फिर रूल लिया और कोने से तस्वीर रांगने की जगह को दोबारा नापना शुरू किया । सामने की तस्वीर कोने से पैतीस इंच की दूरी पर लगी हुई थी । 'बारह श्रीर बारह कितने इंच श्रीर ?"

वच्चों को जवानी हिसाब का सवाल मिला। ऊँवी प्रावाज में हल करना शुरू किया और जवाव निकाला तो किसी का कुछ था भीर किसी का कुछ। एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तू-तू में-में में सब भूल बैठे कि असली सवाल क्या था। नये सिरे से नाप लेने की जरूरत पड़ गई।

ग्रव चचा रूल से नहीं नापते, सुतली से नापने का इरादा रखते हैं। सीड़ी पर पैतालीस डिग्री का कोएा बना कर सुतली का सिरा कोने तक पहुँचाने की कोशिश में हैं कि सुतली हाथ से छूट जाती है। ग्राप लगक कर उपे पक इना चाहते हैं कि इसी कोशिश में शमीन पर मा पहते हैं। कोने में शिनार रसाथा। उस के तमाम तार पवा जान के बोक्र से एकाएक कत-भनाकर टकड़े दकड़े हो जाते हैं।

धव चचा जान की जबान से जो मफे हुए लगरा निकलते है सुनने के काबिल होते हैं मगर चची रोक देती हैं भीर कहती हैं:

' प्रथमी उम्म का नहीं हो इन बक्यों ही का खबाल करों।"

बहुत दुतवारी के बाद चया जान नये सिरे से मेछ गाडने की जगह तय करते हैं। बार्षे हाय से उन जगह मेल रखते हैं और दाहिने हाय से हयोड़ा संभानते हैं। पहली चोट को पहली है तो संभी हाय के संपूठ पर। माय "भी" करते ह्योड़ा छोड देने हैं। वह नीचे सा कर गिरता है किसी के पीव पर। "हाय हाय" मीर "सार हाला" पह हो जाती है।

नपा पानिदा होकर जवाब देते हैं.—"यह घोरत जात भी बात का बतंगड़ बना नंती है। यानी हुमा क्या जिस पर ये ताने दिये जा रहे हैं। भना साहब, भव हम किसी काम में स्थान न दिया करेंगे।"

सब नवे सिरं से बांधिया गुरू हुई। मेख पर हुसरी चोट जो पड़ी सो यम बाह का पत्तरत रास था, पूरी की पूरी मेल सीर साचा हुवीड़ा शोबार से सोर चया सवानक मेल गड़ जाते से शेबार से टकराए। सगर नाक गेरत शांसी होती तो पिषक कर रह जाती।

इसके बाद गये सिरं से रूप भीर रस्ती तलाय की गई ग्रोर नेख गाड़ने भी नई जगह मुर्गर हुई धीर कोई मामी रात का बस्त होगा कि खुन-सुन कर के सबीर टर्गा, यह भी कैती ? डेड़ो-बांकी भीर इतनी भुक्ती हुई कि जैते सब निर पर फाई। पारी तरक गठ-गठ मर दीवार की यह हासत ग्रीमा पांसारी ሄደ

होती रही है। चना के सिवा बाको सब यकान से पूर नींद में भूम रहें हैं। अब आखिरी सीढ़ो पर में पम से जो उतरते हैं तो कहारी गरीब के पांव पर पांव। गरीब तड़व ही तो उठी। चना उसकी चीख मुनकर करा पवराए तो जरूर मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ केर कर बोल, "उतनी सी बात यी। लग भी गई। लोग उम के लिए मिस्तरी बुलबाया करते हैं।"

## सवेरे जो कल आंख मेरी खुली

सन्त्रादत हसन मग्टो

संबंध में हरार बोर सबस गैर मी। यहाँ तो में सामा कि घर से निकल रह्मान्द्रहत्ता बरा बाग चन। बाग पहुँचने में पहुँच माहिए हैं कि की दूस बाबार घोर दूस पनियो तय को होगी घोर मेरी धारों ने दूस देशा में होगा। वादित्यान तो पहुँचे हुँच होना माना या पर जब में "वित्यावाड" हुमा यह बन देगा। बिनतों के गमें यर देशा, परनाचे पर देशा, एउन पर देशा—मननब यह कि हुर जगह देशा घोर जहीं न देशा वह देशाने वो हमारन

पाहित्तान विश्वाद — यह महियों थी दान है। पाहित्तान विदायद-गटाकट महिबद हैयरकटिंग संपूत । पाहित्तान विदायद-यहाँ ताले मरम्मन दिये बाते हैं। पाहित्तान विदायद-रागयरम्म पाय। पाहित्तान विश्वाद-भौभार हेपड़ों का प्रगतान । पाहितान विश्वादद — गुदा ना पुन है दि यह दुवान सेवर अनवार हुनैन महाविर जानपरों के नाम प्रताट हो गई है।

एक मनान के बाहर यह भी लिखा हुमा देखा---पाविस्तान जिल्हाबाह---

यह घर एक पारसी भाई का हैं। यानी हजरत कहीं इने भी भ्रलाट क करा लीजिएमा।

नुबह का वरत था। यजब बहार थी घौर यजब सैर थी। करीब-करीब सारी दुकानें बन्द थीं। एक हनवाई की दुकान गुनी थी। मैंने कहा चली लस्सी ही पीते हैं। दुकान की तरफ बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि बिजली का पंचा चल तो रहा है लेकिन उसका मुँह दूसरी तरफ है। मैंने हलवाई से कहा, "यह उसदे द्या पंचा चलानेका बया मतनब है?" उसने घूर कर मुक्ते देखा और वहा: "देखते नहीं हो ?"

भैने देशा पंशे का रुश कायदे-ब्राजम मोहम्मद ब्रली जिनाह की रंगीन तस्वीर की तरफ या जो दीवार में टंगी हुई थी। मैंने जोर का नारा लगाया "पाकिस्तान जिन्दावाद" ब्रीर नस्मी पिये वर्गर ब्रागे चन दिया।

वस्य दुकान के घड़े पर एक भादमी बैठा पूरियां तल रहा था। मैं सोचने लगा श्रभी परसों मैंने इस दुक्तन से चप्पन छरीदे थे। यह पूरीवाला किवर से श्रा गया। प्रयाल श्राया शायद कोई दूमरी दुकान हो लेकिन बोई वही था। सामने वही दंगे में भूलसा हुशा मकान था जिसकी वरसाती में विजली का पंता लटक रहा था। उसको देखकर मैंने सोचा था, श्राग जलाने में इसने भी काफ़ी मदद दी होगी।

पूरी वाले ने मुक्ते देखकर कहा, "वया सोच रहे है ब्राप वाबू जी?"
गरमागरम पूरियाँ हैं।"

मिने कहा: 'भाई ! में यह सोच रहा हूँ कि जहाँ तुम बैठे हो यहाँ जुतों की एक दुकान हुमा करती थी।"

पूरीवाला अपने माथे का पसीना पोंछ कर मुस्कराया, "जूतों की दुकान अब भी है लेकिन वह नौ बजे गुरू होती है और मेरी सुवह छह बजे से शुरू होती है और साढ़े आठ बजे खत्म हो जाती है।"

में आगे बढ़ गया।

वया देखता हूँ कि एक प्रादमी सड़क पर काँच के दुकड़े विखेर रहा है।

पहले मेने रायास किया कि मता धारमी है समभेता है कि ये टुकडे सीमी की तालीक रेगे.हातिये उन्हें पुन रहा है सेहिन जब मेने देशा कि वह धुनने की नशाय बड़ी तरतीब से उन्हें द्वार-उबर गिरा रहा है तो में कुछ दूर सका हो गया।

गया।
मोती गांसी करने के बाद वह सहक के किनारे विशे हुए टाट पर बैठ गया। पास हो एक दरून था। उस पर एक बोर्ड लगा था — 'यहाँ सादकिसों के पंक्यर सवाय जाते हैं और उनकी सरम्मत की जाती है।"

मैंने कडम तेज कर दिये।

मेने कदम तेज कर दिये। दुकान के साहनवोड़ों में एक धच्छी तबदीली नखर धाई। पहले करीब

करोव सब अधे जो में होते थे। अब कुछ दुकानों पर उहूँ में लिसे हुए दिलाई पटे। किसी ने ठोक कहा है जैता देत यैसा भेस। सिखायट अच्छी थी और नाम भी ऐसे थे कि कौरन स्थान कीच तेते

सामान होता । एक होटल शुला था, उसके माथे पर सरकी तिथि में "मा हवर" लिला था । मागे वनकर एक दुकान थी जिसका नाम "पाणीशियाना" या यानी जुनी का साशियाना । मैंने भुद्र होकर कहा "पालिस्तान विश्वावाद" मौर मागे चलता रहा ।

थे। मिसाल के तौर पर "माराइश" — जाहिर है कि दुकात में सजावट का

मिने शुद्ध होकर कहा "पाकिस्तान शिन्दाबाद" मौर मागे चलता रहा । चलते-चलते सार्दाकल के पार पहियो पर एक मजीव किस्म की हाय

चलते-चलते साइक्लि के चार पहियो पर एक प्रजीव किस्म की हाय गाडी देखी। पूछा, "यह क्या है?" जवाब मिला, "होटल।" चलता-फिरता होटल पा। चयातियो पकाने के पिए मेंशिंड प्रोर तवा मौजून, चान सालत देयार, ग्रामी कवाब तलने के लिए फाई पेन हाबिर, पानी के दो पड़े, बर्ज, सेवुनेड की योत्ते, नीजू विचोड़ने वा संटक्ता, स्वास फोटे—मतनब यह

कि हर चीज मीजूर ची।

कुछ दूर आगे बढ़ा तो देला एक मादमी छोटे लड़के नो
रहा है। भने बजह पूछी तो माजूम हमा कि लड़का ने

रहा है। मेने बजह पूछी सो मानूम राये का नोट गुम हो गया है। मेने तृप्रा ! यसा है। कारज का छोटा-सा पुत्री हो तो होता है एक रुपये का तोट, कहीं गिर पड़ा होगा। सवरदार जो तुमने इस पर हाय उठाया।"

यह गुनकर वह घादमी मुक्त में उत्तक गया और कहने लगा :

"मुम्हारे नजदीक एक रुपये का नीट कागज का एक छोटा-मा पुर्जा है जीकन जातते ही कितनी मेहनत के बाद यह कागज का छोटा-सा पुर्जा मिलता है धाजकन ।" यह कह कर वह फिर बस्से को पीटने लगा। मुक्ते बहुत तरस आया। जैब से एक रुपया निकाला और उस आदमी को देकर वस्से की जान खुड़ाई।

नंद क़दमों का ही कासला तय किया होगा कि एक आदमी ने मेरे कथे पर हाय रखा भीर मुस्करा कर कहा, 'म्पया दे दिया आपने उस बदमाश को ?"

भैंने जवाब दिया : ''जी हाँ ! बहुत बुरी तरह पीट रहा या वेचारे को ।'' ''बेचारा उसका अपना लड़का है ।''

"वया कहा ?"

"बाप भीर बेटे दोनों का यही कारबार है। दो चार रुपये रोजाना इसी न्होंग से पैदा कर तेते हैं।"

मेंने कहा, 'ठीक है।" ग्रीर क़दम बढ़ा दिये।

एकदम शोर मचने लगा। वया देखता हूँ कि लड़के हायों में काराज के गंडल लिए चिल्ला रहे हैं भी श्रंबा-धुन्ध भाग रहे हैं। तरह-तरह की बोलियाँ मुनने में श्राई। श्रखवार विक रहे थे, ताजा-ताजा श्रोर गरमागरम खबरें— देहली में जूता चल गया—लखनऊ में फर्नां लीडर की कोठी पर कुत्तों ने हमला कर दिया—पाकिस्तान के एक नजूमी की भविष्यवास्त्री, कश्मीर दो हम्तों में श्राजाद हो जाएगा।

सैंकड़ों ही ग्रखवार थे। ग्राज का ताजा "नवाए सुवह"—ग्राज का नताजा "ग्रवुल वक्त"—ग्राज का ताजा "सुनहरा पाकिस्तान।"

श्रखबार वेचने वाले लड़कों का सैलाव गुजर गया तो एक श्रौरत नजर आई। उम्र यही कोई पचास के लगभग, सूरत बहुत गम्भीर। एक हाय में भैताचा, दूसरे में धनवारों के बटनः मैते पूदा, "बबा माप मतवार भेवती है?"

चवाब मिया, "शे हो।"

भी दो चलडार लगेंदे भीर मन में इन भीरत के लिए सम्मान की भारता निमे भागे बढ़ गया।

चोड़ी हो देर में चुनो बा एवं गोन चा गोन दिलाई दिया। वे भीर रहे चे घोर एक दूवरे की सभीड़ रहें थे, प्यार कर रहें में घोर काट भी रहें में । Err कर एक तरफ हट गया बशेकि वन्द्रह शेखहुब कुत्ते ने मुक्ते काट माया या घोर दूरे चोड़ह दिन तक मुझे मी॰ सी॰ के टीके मणने येट में मुक्तिवाने पटे में।

भने भोषा बना ये तह बुत्ते प्रस्तुतार्थी हैं या वे हैं वो यही थे जाने बाले परने वीद होड नए है। मीई भी हों उनका गयान तो रसता ही साहिंगे। के प्रस्तार्थी है जह दिस में मागर क्या जाए बीर जिनके मानिक नहीं है जर्तें उनही जाति के निहान के उन मोगों के नाम एसाट कर दिया जाए जिन के दुत्ते जन बार रह नए हैं थीर जिनका कोई बानो-बारिस नहीं उनके लिए सकती नो टोने मुदेश की जाएँ ताकि वे उनके साथ ही धरना समस पूरा करते हों।

कृती का गोल चना गया तो मेरी जान में जान धाई । मैने कदम बढ़ाने एक किये !

मैंने एक धनकार सोला धौर उने देखना गुरु किया। पहले ही एट पर एक जिल्म एक्ट्रेस की तन्दीर मी—सीन रनो में । एक्ट्रेस का दारीर भाषा गया था। नीचे यह स्वास्त दर्भ थी:

"फिरमों में बे-ह्याई का प्रदर्शन कैसे किया जाता है इसका कुछ प्रत्याजाः कार की संस्थीर से ही सकता है।"

मेंने दिल-ही-दिल में "व्यक्तितान जिदाबाव" का नारा सगाया भीरः भगवार को फुट-पाप पर ऐंक दिया। दूसरा श्रप्तवार पोला। एक छोटे से इस्तहार पर नजर पड़ी। मजमून यह पा:

"मैंने कल प्रपनी साइकिल लायट्य वैक के बाहर रखी। काम खत्म करके जब लौडा तो क्या देखता हैं कि साइकिल पर पुरानी गद्दी कसी हुई है लेकिन नई गायब है। में गरीब बारगार्थी हैं। जिसने ली हो मेहरबानी करके लीटा दे।"

मैं सूब हैंसा भीर भलवार तह करके भएनी जेव में रख लिया। चंद गज के फ़ामले पर एक जलों हुई दुकान दिखाई दी। उसके भ्रन्दर एक भ्रादमी बरफ़ को दो मोटी-मोटी सिलें रखें बैठा था। मैंने दिल में कहा, 'श्राणिर इस दुकान को किसी तरफ़ से ठटक पहुँच ही गई।''

दो तीन साइकिलें देखीं थोड़ी-योड़ी देर के बाद। मदं चला रहे थे श्रीर एक-एक श्रीरत बुरका पहने पीछे केरियर पर बैठों थी। पाँच-छह मिनट के बाद एक श्रीर इसी किस्म की साइकिल नजर श्राई लेकिन बुरके वाली श्रीरत श्रामें हैं जिल पर बैठों थी। एकाएक प्रस्कूजें के छिलके पर से साइकिल किसली। सवार ने बेक दबाए। किसन्ने श्रीर बेक लगने के दोहरे श्रमल ने साइकिल जलट कर गिरी। में दौड़ा मदद के लिए। मदं श्रीरत के बुरक़ें में लिपटा हुशा श्रीर पीरत बेचारी साइकिल के नीचे दबी हुई थी। मैंने साइकिल हटाई श्रीर उसको सहारा देकर उठाया। मदं ने बुरक़ें में से बुँह निकाल कर मेरी तरफ देखा श्रीर कहा, "श्राप तशरीफ ले जाइये, हमें श्रापकी मदद की जहरत नहीं।"

यह कह कर वह उठा, श्रीरत के सिर पर श्रीवा-सीघा बुरका श्रटकाया श्रीर उसको हैंडिल पर विठा यह जा वह जा। मैंने दिल में दुप्रा की कि श्रामे सड़क पर खरवूजे का कोई श्रीर छिलका न पड़ा हो।

थोड़ी ही दूर दीवार पर एक इश्तहार देखा जिसका शीर्षक बहुत दिलचस्य था — "मुसलमान ग्रीरत ग्रीर पर्दा।"

मैं बहुत आगे निकल गया । जगह जानी-पहचानी थी मगर वह मूर्ति कहाँ यी जो मैं देखा करता था । मैंने एक आदमी से जो घास के तस्ते पर आराम कर रहा था पूछा, "वयो साहब यहाँ एक मूर्ति होती थी, वह कहाँ गयी है ?" चाराम करने वाले ने मौंसें सोलीं मीर कहा, "चली गई।"

"चली गई--धापका मतलब है धपने धाप चली गई ?"

"वह मुस्कराया, "नही उसे ले गए।"

मैने पूछा, "कौन ?"

जवाब मिला, "जिनकी थी।"

मैंने दिल में कहा, ''लो धव मूर्तियों भी प्रथना देश छोड़ने लगी—एक दिन यह भी आएगा जब लोग धयने-धयने मुद्रें भी कही से उलाड़ कर ले जाएँगे।" यही सोमते हुए कदम उठाने वाला या कि एक साहब ने जो मेरी ही तरह रहल रहे थे मुझ्त से कहा, ''भूति कही गई नहीं यही है और हिणाजत से रखी हुई है।"

मैने पूछा, "कहाँ ?"

उन्होंने जवाब दिया, "प्रजायब धर में।"

मैंने दिल में दुषा भौगी, "ऐ खुदा वह दिन न लाइयो कि हम सब ग्रजा-यम घर में रखें जाने के कांबिल हो जाएँ।"

फुटपाय पर देहली के एक शरए। धीं अपने लड़के के साथ सेर कर रहे

ये। लड़के ने उनसे कहा, "मध्या जान । हम माज छोले खाएँगे।"

मध्या जात के कान मुर्ख हो गए। "क्या कहा ?"

लड़के ने अवाब दिया, "हम ग्राज छे'ले खाएँगे।"

झब्बा जान के कान घीर सुर्वे ही गए, "छोले क्या हुझा, चने कही।" लडके ने बहुत भोलेबन से कहा, 'नहीं झब्बा जान! चने दिल्ली मे

होते हैं। यहाँ सब छोले हो लाते है।"

धब्बाजान के कान घपनी धमली हालत पर धा गए।

में दहस्तान्दहत्ता कार्रेस बाप पहुँच गया। वही बाग पा पुराना लेकिन बहल-पहल नहीं थी। धीरतें तो न होने के वरावर थी। क्रून दिलं हुए रे, कतियों नरक रही थी, हवा में सुबाद बसी हुई थी। मेने सोचा धीरतो को बसा हुमा है जो घर में कैद हैं। ऐता सुबमुख्य बाग, दबता मुस्ता मौसन ! प्रमक्ता लुक्क निर्मा निर्मा उठातीं, लेकिन मुक्के फीरन ही इसका जवाब मिला गया जब मेरे कानों में एक बहुत ही भोड़ और गर्न्द गाने की आवाज आई मीर जब मैने लारेंस बाग की रिवर्णों पर फटी-फटी निगाहों बाले गोड़त के बेह्मम लोगरों को टहलते देखा तो मुक्के दुव्स हुआ और यह दुःस और भी बढ़ गया जब मैने मोना कि फूल बेकार मिल रहे हैं, किलियों बिना मतलब के निर्मा रही हैं। ये जो इनकी तरफ देने वर्गर निले जा रहे हैं, ये जो इनकी सुशदू में बिल्कुल बे-सबर हैं—निया इनकी जगह इस बाग की बजाय किमी दिमारी शफासाने में नहीं ? कोई मदरमा नहीं जहाँ उनके दिमागों की बन्द सिड्कियों खोल दी जाएं, इनकी आत्मा के जंग माए हुए ताले तोड़ डाले जाएं ? अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता —मेरा मतलब है अगर इन्हान का दिमान इन इन्सानों के दिमाग को मुवार नहीं सकता तो क्या वह इन्हें चिड्याघर में नहीं रख सकता जो लारेंस गार्डन ही में कायम है।

मरा मन दुःशी हो गया। मैं बाग़ से बाहर निकल रहा था कि एकः साहब ने पूछा, "नयों साहब! यही बागे-जिनाह है ?"

मैने जवाब दिया, "जी नहीं, यह लारेंस बाग है।"

वह साहव मुस्कराए, "म्राप चिड़ियाघर से तशरीफ़ ला रहे हैं ?"

"जी हाँ।"

वह साहव हँस पड़े, "जनाव जब से पाकिस्तान क़ायम हुन्ना है इसका नाम वाग़े-जिनाह हो गया है।"

मेंने उनसे कहा, "पाकिस्तान जिन्दाबाद।"

वह ग्रीर ज्यादा हँसते हुए लारेंस बाग में चले गये ग्रीर मुफे ऐसा महसूस हुग्रा कि मैं दोजख से बाहर निकला हूँ।

## चलता-पुर्ज़ा ● कृष्ण चन्द्र

मिस्टर जलता-पुर्जा से मेरी मुनाकात बहुत पुरानी है—इतनी पुरानी कि बहु बचपन के बीते हुए दिनां तक जाती है। युक्ते याद है कि जब में बहुत छोटा सा चा—इतना छोटा कि बात भी न कर सकता था बहिक हिन्छें पर के स्रीन में युटनों के बल पिस्टर के चलता वा भीर भागन के फर्स पर पटी हुई हुए भीज को सपनी गन्ही उँगतियों से पकड़े उसे मुँह में दालने की फ़िल्स पेंट्र स्वा चा—बन दिनों मेरी मुनाकात स्वानक मिस्टर चनता-पूर्जों से हो गई।

बात यूँ हुई कि सरियों की धुनी भूप में रोटो का टुकरा होए में लिये भीर दूध की कटोरी सामने रहें कर्ज पर बैठा था और इस बात का इरादा स्व कर रहा था कि रोटो के टुकड़े की हुए में मिगों के खाऊँ कि इतने में मुक्ते सामने की वीबाद पर एक हुई रंग का तीवा नवर माया भीर उसकी सरफ देख के पहले भुक्तराया, किर हुँकने लगा। यह सौता मुक्ते बहुत सच्छा लगा। तीवें ने कहा, "टें हैं!" यानी "कही बुद्ध मियों मच्छे नो हो भीर में जोड़ के हुँत दिया। इतके बाद तीवें ने भागे पूबनूरत पर फैलाए भीर भासमान की तरफ उड़ गया भीर में गर्दन कंपी करके जगर भासमान की तरफ उसकी

कॅनी उन्नन को हैरन में नकता गया कि 75 भेरे पाम ने गुजर गुगा प्रीर में पलट कीया मेरी रोटी का कुतका नीन में भ हेस्त में क्यों उनकी चीन की

र्माते स्वातः (कर प्रपत्ते नास्ती ह मुँह विसूर कर रोने लगा नगोंक रोहो का दुक्स सा रहा था। हो पहली मृताकात के बाद हमें

राली गुत्ती ही होती है। हो तो में मिस्टर बलता-पुर्ज से मानी दूगरी मुत्ताकात का हाल बयात कर रहा था। जैमा मैंते सभी वहा मूँ तो मिस्टर चमता-पूत्रों से दिन में कई बार मुनाकात होती है सेकिन यहाँ में सिमी उन मुनापालों का हाल क्यान करना चाहता है जा मुके याद रह गई हैं भी र जिन्हें में कभी नहीं भूत सबता ।

स्कूल में ऐसा इतिफाक हुधा कि यह एक गाँव का स्कूल या जिसमें मे मुख सहकी से घमीर समन्त्र जाता या । चुनांचे मेरे कपडे नमने बच्छे होते थे, गरी कितावें सबसे धानदार होती थी श्रीर मेरा बस्ता धूला हुया श्रीर बम्बता हमा होता था । ऐमें बचे के साथ स्ट्रात में जो सनुक होता है जरे अलाई-दमद मी-बाप नहीं जानते चौर वे यह भी नहीं मुक्क महते कि उनहा बला क्यों बगैर महि घोदे, मैला बस्ता हाथ में लिये, मैले बयदे पहते स्कृत आने की दिकरता है। गरेर ! छोड़िये इस बात की । यह तो एक पुरानी बहानी है कि बच्चे मी-बाप की नहीं समभते धौर मौ-बाप बच्चे की तकलीयों का हात नहीं जानने, इनिनए उनके दर्शियात धकसर चलता-पूर्वा था जाता है। धीर प्रक्रमर भाते जाने रहते हैं भीर प्रक्रमर भाते जाते रहेंगे। अब तक मी- बाप भीर बच्चे मिलकर उनके गिला५ कोई मीरचा बायम नहीं करते दम मुसीबत में छूटना मुद्रिकन है।

ती साहब बान यह निकली कि स्तूल में मेरे पास बहुत बच्छे सकेंद्र रव के बागव होते थे धौर उन पर मेरी लिसाई बहुत बरी भेनी था। मेरे करीब ै) के पास वादामी में 'घ लफ', 'बे', रहता ग्रीर कुडना को लहरा बैटता था उसके पास भीर क्वास

. रह के पत्ति-पत्तमें कागज होते थे 🖳

'ते' विद्यते **भ**ी

उत्सहके में पूछा---, मवत घण्छे है, मेरी ।" मेरी तरह देखकर

, 'यही तो तुम्हारी कलम भी। इस पीते बादामी कागज पर हरफ बहुत धन्छे उभरते हैं श्रौर तुम्हारी यह पूर्यपूरत क्रमम किय काम की है, 'श्रितक', 'थे', 'ते' विरावे के विए बिलकुल नामौजूँ है। तुम जरा मेरी कलम तो देयो।"

यह कहतर उनने प्रपनी बांस की कलन मेरे हाय में पमा दी ब्रीर बोड़ी देर के बाद मुक्ते मालूम हुमा कि मेरे सफ़ेद कान्ज उनके पास चले गए हैं ब्रीर उसके बादामी कान्ज मेरे पास बा गए हैं, मेरी कांच की रावगूरत दलात उसके पास पहुँच गई है श्रीर उसकी मिट्टी की भई। दयात मेरा मुँह कांक रही है, मेरी श्रमेजी जलम उसके हाय में है बीर उसकी बांस की टूटी हुई कलम मेरे हाथ में है। उसका मैला बस्ता भी मेरे पास बा जाता ब्रीर मेरा नया बस्ता उसके पास पहुँच जाता मगर वह नड़का छुद ही नहीं माना। बसत में मिस्टर चलता-पुर्जी बहुत होशियार होता है। यह जानता है कि उसे कहां तक बार करना है ब्रीर कहां पर रोक देना है। एक जल्लाद में श्रीर चलता-पुर्जी में यही तो फ़र्क़ है कि कमबरत जल्लाद को हाथ रोबने का श्रीर चलता-पुर्जी में यही तो फ़र्क़ है कि कमबरत जल्लाद को हाथ रोबने का श्रीर वसता सत्ता समभता हैं।

यह जो सफ़ेद काग़ज को वादामी कागज में वदल देने का हर-फेर हैं
यही श्रमल में मिस्टर चलता-पूर्जा के करनव की जान है। बड़े होकर यही
साहब सोने के हार को कागज के कोरे वरक में तबदील कर देते हैं, सौ-सौ के
नोट को दो-दो सौ के नोट बना देते हैं, एक तोल सोने को
दो तोले सोने में तबदील कर देते हैं, तबि को चौदी में, चौदी को सोने में,
सोने को हीरे में शौर हीरे को कोयले में बदल देते है। श्रास्तिर में हमेशा यही
होता है कि हीरे मिस्टर चलता-पूर्जा की मुट्ठी में रह जाते हैं शौर कोयले
अपनी मुट्ठी में श्राते हैं जैसे उस दिन अपने हाथ में अच्छे काग़जों की बजाय
के काग़ज श्रा गए थे। श्राज भी जब इस बाक़िए को गुजरे हुए एक
ो गया है में गौर करता हूँ तो मालूम होता है कि श्राज भी श्रच्छे
का शौक बाक़ो है लेकिन हरफ पहले ही की तरह बुरा है यानी
के न बन सका। कुछ लोग कहते हैं कि कोयलों की दलाली में

हाय काला होता है लेकिन में जानता हूँ कि कोयलों की देलाली में दलाल का मुँह कभी काला नही होता—काला होता है तो उस मादमी का जिसके हाय से सफेद कागज जाते हैं मौर बादामी कागज भागे हैं।

लेकित बचन के रोटी के दुकड़े धौर लडकपन के सफेद कागज की ह्वीजत नया है। ये तो एक-दो मिसालें मिन धापको हसलिए दो हैं ताकि भापको मिसटर चलता-पुर्जा का चित्र मालुम हो जाए। जबानों में सालों को मिसटर चलता-पुर्जा का चित्र मालुम हो जाए। जबानों में सालों को मिसटर चलता-पुर्जा बहुतन्ते चर-पुर्ज निकासने लगता है धौर लालों का हैर-फेर करता है भौर करोज़े आदमियों की रोटी छीन लेता है। उसका दौर गत्नी-महत्त्वे से लेकर बाजार तक भौर बाजार से लेकर धाफिस तक भौर बाजार से लेकर धाफिस तक भौर धाफिस हो के प्रमान में जमाने में तो मिसटर चलता-पुर्जा की बडी महिम्मत है बह्न में तम तकता हुता हूँ कि मान में सामाज का कोई पुर्जा ऐसा मही है जो मिसटर चलता-पुर्जा ने बगर चल सके। मों समझता चाहिये कि मिसटर चलता-पुर्जा मौजूदा जिन्दगी का मकंडो (केन्द्री) चलकर है धौर हम लोग हिक्ट पनचकर है कि बज कीमा रोटी करते।

मेरे वचपन का कीमा मीर मेरे लड़कपन का उचका भीर माजकल का मिस्टर चकता-पुत्री बड़े मई में रहता है। भेस बदतने की वो उसकी पुरानी मादत है भीर यह कभी जाएगी भी नहीं केकिन वह रहता यह मखें में है। उसके पास गाड़ी, मोटर, नीकर-चाकर, धीबी, बमता, पूर्वट, टीसत, हचउत यब हुछ मोजूद है। जिस्ता में मतसर मापको ऐसे चवते-पुत्र रिलाई देंगे जिनके सामने हम लोग बिलकुल बैठे हुए पूर्व माजूम होते है।

नेकिन एक बात में मिस्टर चनता-पुर्जी हमेशा ह्रवरे सोगो से मात सा जाते है भीर यही एक बात है जो धान लोगो को यानी नेरे सौर प्राप जीते सोगों की मिस्टर चनता-पुर्जी से अनन करती है। सौर यही एक बात है जिससे होगा मिस्टर चनता-पुर्जी को चाहे यह किसी रूप में मापके सामने गयों न आ राट्रा हो आप पहचान सकते हैं और वह गह है कि आम सोग आनी गुजर बगर यपनी मेहनत से करते हैं । विकित मिस्टर चलता-पूर्जी हमेगा श्रपनी गुजर-वसर पुसरी की भेदनत से करना है। यह एक ऐसी कसीटी है जिस पर गरे-गाँड घोर चलते-पूजें की परमा जा सकता है। उसकी ग्रीर फोर्च दूसरी पहचान नहीं है । इसरी पहचान बढ़ाने वाले प्रापकी बहत में लीग मिलेंगे मगर ये लोग राद चलते-पूर्वे है जो प्रापको गलत पहचान बताकर घोरों में रराना चाहते हैं। इसके भ्रताया चलते पुत्रें की एक जिस्म स्रीर भी है जिसे नलना-पूर्ण की बजाय भलती-पूर्णी कहना ज्यादा मुनासिब होगा । चलता-पुनों से चलती-पुनों हमेगा ज्यादा रातरनाफ गावित होती है मगर श्राज यह हमारा विषय नहीं है, उनलिए सिर्फ़ इतने ही पर बस करता हैं। चलते-चलते चलते-पूर्वे का एक श्राणिरी वाकिया श्रापकी श्रीर मुना दूँ जो भभी मेरे साय पेश आया । थों दिन गुजरे चलता पुत्री मेरे पास याया श्रीर मुक्छे देर तक इघर-उघर की बातें करके ग्रीर बहुत सी हमदर्दी जता के मुफ्ते कहने लगा, "भार्ज ! तुम इस छोटे-से मकान में कैसे गुज्र करते हो । तीन तो कमरे तुम्हारे पास हैं ग्रीर एक बायरूम ग्रीर एक छोटा-सा किचन, श्रीर तुम लोग बीबी-बचे मिलाकर छह श्रादमी हो । कैंगे गुज़र करते होंगे इस छोटे से मकान में।"

श्रव तक मुक्ते खयाल भी नही श्राया था कि मि तक्लीक में रहता हूँ। मेरा खयाल था, में बहुत मजे में हूँ लेकिन भना हो मिस्टर चलता-पुर्जा का उन्होंने मुक्ते मेरी तकलीक का एहतास दिलाया।

मेंने कहा, "हाँ भाई, तक्लीफ़ तो है।"

इसके बाद मिस्टर चलता-पुर्जा ने कहा, "ग्रीर भाई यहाँ से तो स्कूल बहुत दूर होगा । तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते है ?"

भेंने एकाएक सोचा, सच में बच्चों का स्कूज तो यहाँ से दो मील दूर हैं। वेचारे रोज वस में बैठकर इतनी दूर जाते है और इन नन्हीं जानों को इससे जन्म कोएत होती होगी। इसका भेंने अभी तक कोई अंदाजा ही नहीं किया इसलिए भेंने फ़ौरन बड़ी घबराहट में मिस्टर चलता-पूर्ज से कहा, "सार्द्र पुत्र बिल्दुन टोक बहुते हो। वधो का स्कूल तो बहुत दूर है। कहीं सक्तान्या सदात दिलबा दो।" मिस्टर चनना-पूर्वी गीर करते के साद बोला. "तुन्हें सबर सहर के बोब में कोमार्थ में सरात मिन जाए तो कैता रहे हैं"

मिते सुधी में उछातकर कहा, "कोलावे में मकात मिल जाए तो मेरे ऐसा सुधीनस्मत कीत होगा।"

चिस्टर चयता-पुर्वा घोड गोर करने के बार बोसा, 'एक मकान तो है सोमाई से मेरिन बढ़ महान घोटना नहीं चाटने गये। यह चाहते हैं कि उन्हें एहर मे बहुर कहीं महान मिन जाए तो बस्त में । प्रषेत्र मिया-बीधी है, एहर में बारू रहता प्रमाद करते हैं।"

मैने उम्मोद-भरे सहने में बहा, "सी मेरा म्कान उन्हें दे हो। माई यह सो शहर से बया गाँव में भी बाहर है, बिल्हुन उनाइ विधावान में दर्वेसी की सरह रहना हैं। यह मबान उन्हें दे दो भीर उनका मकान मुक्ते दिसदा दो।"

सरह रहेता हूं। यह मचान उन्हें दे दो घार उनका मधान मुक्ता प्रश्ना पा वह बोला, 'बीच में सिर्फ़ पौच सी राये की बात घा पडी हैं। उन

क्षोगों ने प्रभी वीच भी काये का कमरों में दन कराया है। वह तुम दे दो तो बाद पाकी समस्तो।"

भेते बात पहरी करने के निए भीव तो शाये जती बाते दे दिये। जयर वह मंदेक त्रोहा भी राजी हो गया। हमारा मकान के हैंद हवाद साथ भीर जकरा नमान हमें तर्म द्वारा। हम दोनों निस्टर चलता-मुर्जी के बहुत एहंमानमाद भे। भाजिर एक दिन मसान तब्दील करने का सुति निकल सामा। करार वाचा हि जन रोज हम रोग होताये जायेंगे भीर ये सीम नारशाया सा नायें। दोनों तरक लोग बहुत राज ये भीर हमारो सुत्री के कर निस्टर चलते। दोनों तरक लोग बहुत राज ये भीर हमारो सुत्री देश कर निस्टर चलता, जायेंगे। दोनों तरक लोग बहुत राज ये भीर हमारो सुत्री देश कर निस्टर चलता, जुली को आहे दिस्सी वाली भी।

उस रोज हम योग मृगह सबेरे टठकर सामान ट्रक में लाद कर कोलावे रवान हुए भीर कोलावे बाता जोड़ा बारहोबा की तरफ पता। बीच में जान करा महबर हुई। इसका हात बहुत नम्बा है। सदोच में कहता हूँ कि जान होते-होते में योगावें में या भीर वे सोच वारसोवा यहूँच गवे लेकिक पर दोखों में से किसी को न मिल सका—न मेरा उनको भीर न उनका मुक्को 4 जाने फैसी कानूनी पेनोदगी बीच में मार्ड कि माज तक वे दोनों घर मिस्टर चलता-पुर्जा के पास हैं और वह मंग्रेज जोड़ा बारसोवा के एक होटन में रहता है मौर में कोलाबे की सड़क पर इस तरह रहता हैं कि दबेंग मी क्या रहते होंगे।

तो कहने का मतलप यह है कि मकान की कमी नये मकान बनाने से दूर की जा सकती है, मकानों की हेरा-फेरी से उसे दूर नहीं किया जा सकता। यह घराफत नहीं चलता-पुर्वापन है घौर चलता पुर्वापन खाली हेरा-फेरी से काम लेता है। नतीजा बही दवेंगी घौर कलंदरी।

श्रीप पृष्ठिंगे इसे भी दूर करने का कोई तरीका है। यह नलता-पुर्जावन कैसे दूर किया जा सकता है? इसका हल कोई चलता पुर्जा श्रीपको नहीं बताएगा। श्रीपनी भीत कौन चाहता है। श्रीर इसका हल इतना श्रीसान भी नहीं है नवीं कि जिदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो थे जो चलते पुर्जे हैं, दूसरे थे जो धैठ हुए पुर्जे हैं। श्रीप लोगों का पया ख़याल है कि सगर सभी लोग चलते पुर्जे हो जाएँ तो इसका हल निकत मकता है। जुड़ लोग चाहते हैं कि सभी पुर्जे बैठ जाएँ।

में समभता हूँ कि दोनों तरीकं गलत हैं वयोकि प्रापने भी देखा होगा कि श्रवसर बहुत से चलते-पुर्जे प्राप्तिर में बैठ जाते हैं श्रोर चलने से इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ बहुत से बैठे हूए पुर्जे एकाएक उठकर चलने लगते हैं यानी चलते हुए पुर्जे भी बैठे हुए पुर्जे से निकलते हैं श्रोर हर श्रादमी अपने श्रव्याद चलते-पुर्जे का रुफान भी रखता है यानी हर श्रादमी कभी-न-कभी कोई ऐसी बात कर जाता है जिसे यार लोग 'हाय की सफ़ाई' कहते हैं।

इसलिए यह लड़ाई दोनों तरफ़ लड़ी जाएगी यानी अन्दर ते भी और बाहर से भी। बाहर के चलते पुजें का भी मुझाबिला करो और अन्दर वाले का भी यानी खुद भी मेहनत करो और दूसरों से भी मेहनत कराम्रो और किसी एक की मेहनत का फल दूसरे को न खाने दो। जब यों होगा तो जिदगी में न कोई चलता-पुर्जा होगा न कोई ढीला पुर्जा. बिल्क सब काम के पुर्जें होंगे, फिर जिन्दगी से चलता-पुर्जापन अपने आप ही खत्म हो जाएगा और इन्सान और उसका समाज और उसकी जिन्दगी रोशन और साफ़ नूरज के साथ चलेगी।

## मकान की तलाश

शफीक ुर्रहमान

तलाश करने वाले का नया-क्या जी नहीं चाहता- मकान हल्का-फरका हो. खबसुरत हो, भासपास का माहील घच्छा हो, सिनेमा बिलकुल नजदीक हो, बाजार भी दूर न हो । मतलब यह कि बीच में मकान हो तो चारो तरक बाहर की सब दिलचितामी घेरा बनाए हुए हों । मकान तलाश करने वाले को धाप सडक पर जाते देखिये। उसका हलिया, उसकी चाल, उसके चेहरे की राजत उसकी हरकत. सब बीख-बीखकर कह रहे होंगे कि यह बेचारा भकान की तलाश में है। मकान तलाश करने वाले का हाल कछ कछ धाशिक से मिलता-जुलता होता है। धाज से सौ-दो-सौ साल पहले के धाशिकों से नहीं, बल्कि भाजकल के भाशिका से. यानी कोई चीव उनकी कसीटी पर परी नहीं उतरती। ग्रवहर भण्छा-खासा मकान मिल जाता है, फिर भी दिल में गृदगुदी-सी चठती है कि जरा भीर हाथ-पैर मारी, दायद इससे बेह-तर चीज मिल जाए।

मकान को तलाश-एक झच्छे और दिलपसन्द मकान की तलाश दुनिया के सबसे बड़े बोद मुक्तिल कामी में से हैं। मना खुद ही सीचिय कि मकान

पाप सोनेंगे तो मही कि भना मकान तलाश करने में देर ही तया लगती है। भए बार से पता पढ़ा या छुड़ी के दिन साइफिल संभानी श्रीर नल दिये ह बही 'मकान किराए के लिए साली है' लिसा देखा उहार गए । मकान की इगर-उपर से सुँघा, पनिन्दह मिनट में पुमन्द कर ठाला, किराया तय किया भीर नाम तक मा यमके। मगर नहीं, मापका रायान बिलकुन ग़लत है। ये मुस्किलें उनको सुब माल्म होगो जिन्हे कभी धम तरह का तजुरबा हुया हो। सबसे प्यादा हमदर्शी के कादिल वे लोग है जिनकी कीमती उम्र का ज्यादा हिरमा मकान की नलाश में गुजरता है श्रीर इनसे दूसरे दर्जे पर हैं स्कृत-कालिकों में पढ़ने वाले लड़के जिन्हें घव्यत तो मकान अपनी पसंद का मिनता ही नहीं और यगर कही मिन भी जाए तो फट ने सवाल होता है। "शादी हुई है या नहीं ?" प्रव श्राप ही बताइवे इस किस्म के नासमक लोग इतना भी नहीं समभते कि एक बक्त में दो काम किस तरह हो सकते हैं। भीर जो किसी नानाक नड़के ने कह भी दिया कि "हो गादी हो। चुकी है, करली हमारा वया करोगे ?" तो फरमाइम होती है कि "पहले बीवी हाजि : करों।" जहाँ एक ऐसे स्ट्रडंट को जिसकी सादी हो चुकी हो नेक, खुदा से टरने वाला और भराफत का पुतला माना जाता है वहाँ एक बदक्तिस्मत कुग्ररि को ग्रावारा, बदतमीज, दुरे चालचलन वाला ग्रीर खतरनाक समका जाता है, हालांकि मामना धनसर बिलकुल उलटा हुया करता है।

वात श्रमल में यों थी कि हमारे इम्जिहान नजदीक थे श्रीर होस्टल का माहौल कुछ-कुछ खराव होने लगा था। मुसीवत यह थी कि इम्तिहान सिर्फ़ हमारी जमात के थे। श्रीर लोगों के इम्तिहान या तो हो चुके थे या एक-दो माह बाद होने वाले थे।

बहुत जब्त किया, पढ़ने की बहुत कोशिश की गई, कमरे में वाहर से तांला लगवाया जाता, चार्बा नौकर के हवाले कर दी जाती और उन्ने खूब ताक़ीद की जाती कि खबरदार जो तूने शाम से पहले दरवाजा खोला है। मगर थोड़ों ही देर में कामन रूम से पिंग पाँग की टप-टप सुनाई देती, कमी

वित्र बीर शनरंत्र वाली पा शीर, दी-दी मिनट के बाद ऊँचे कहताहे, साय ही रेडियो से दुमरी घीर कौवाली, पडीम के लडकों का गाना-बजाना । कोई न्तिर बजा रहा है, कोई दिलस्या। इन सबका मिश्सघर दिमाग में पुसता भीर सब इस मिन्यामंड करके राव देता । पढ़ा-लिखा सब बराबर हो जाता । शाम होती तो गुरुवाल की धमाधम धौर टेनिस लाग से गेंद के बल्ले पर पहने की प्यारी भावाज - दिल में गुदगुदी सी होते लगती कि चली खेलें। लोग तालाब से भीगे-भीगे बापस था रहे हैं। बहुत मे लोग बत-सेंदर कर सैर करने जा रहे है। गरव कि जी बहुत छोर से लतचाना, दिमाग कुछ काम न करता । नोई साथ घरडे के बाद एकाएक जो होस साला तो सपने सापकी याती किमी सिनेमा हाल में पाते या किसी सडक पर टहल रहे होते जो हॉम्टल में कम-मे-कम दो सोन मील दूर होती। रात-भर माने मापकी मानत-मनामन करते भीर क्षमभे माते कि भगर कल पूरे बीस घन्टे लगातार न पढ़ा तो नाम बदल लेंगे। मालिर वास भी तो होना है भीर इरादे की मजबूनी मो तो बोई चीज है मगर दूसरा रोज भी इसी तरह गुजर जाता । रोज्बना हुन्ते इसी तरह गुबर रहे थे। दिन भर कोई पवासी लडके मिलने के जिल धाते ।

"हलो" भीर "माइये" की दो मुख्तगर चीसें मारी जाती भीर फिर वे

लोग इस तरह चिमटने कि बस ।

"घरे भई यह बनन मां बही एकने का है। तीवा तीवा । तुम सीप ज़िन्दमी में विस्तुन उदे बैठ हो। तेमा भी बचा कि घादमी बिल्कुल घूनी ज्यादर बैठ जाए। ईमान से घमर मैं दो रोज भी इस तनह एक सूँ ती एक महीने के निल् तट जाजे। जभी तो मुँह जरा सा निकल घाया है। जरा माईना सा देगों। सीन-सीमुमीयत ग्राई हुई है, इस्तिहान हो सो है। जब दिल चाहा पान हो पाएँगे। यह बना कि घरना सत्यानाग ही कर बाला। घरे निर्माण्या ।"

इघर चेहर पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट है घीर दिल में पुधाएँ माँगी जा रहां है कि यह किसी तरह यहाँ से टले मगर तीया की जिए! लेकबर

फिर पुरु होता है: "कल हमारा क्रिकेट मैच था। यार तुम नहीं थे, मजा नहीं श्राया । येरी हम लोग जीत तो फिर भी गए । यह जी है ना प्रपना छोटा सा लड़का हतीक, जईक या संबोध—तया नाम है उपका ? भई मृत गए तम भी। यह कल गत्रव का रोला। उनका एक बॉलर था। एदा फूठ न बुल-याए कोई सात कीट का होगा । पूरा मेंटे का मेंटा था । जब मेंद फेंकता या तो जमीन हिनती यी घीर स्टार्ट भी नेता होगा फरलींग भर का। उसके सामने घरना कोई सहका भी नहीं जमा मगर वही छोटा सा लड़का, मैं उनका नाम फिर भूल गया। हो भाई यह फुछ कलाबाजी सी साकर यह बल्ला पुमाता या कि कुछ न पुछो। जालिम ने ये शानदार हिटें लगाई हैं कि वस ! मिनटों में नात स्कोर कर गया । मेरा प्रयान है कि तुम भी अच्छा खेनते । यार एक बात मानो, तुम इतना भ्राहिस्ते न रोला करों । देलने वालों को कुछ भी मजा नहीं प्राता । हाँ भाई एक बात पुछना थी तुमसे । इस्तिहान के बाद तुम्हारा तया प्रोप्राम है ? में पहाड़ों से ज्यादा मैदानों को पसंद करता है । पहाड़ों पर होता ही गया है। बस पहाड़ हो पहाड़ होते हैं। न कोई नई चीज न तफ़रीह । यूँ ही मुबह से शाम तक ख़ानाबदोशों की तरह ठोकरें वाते फिरो, शाम को बाकर सो जाबी। रात को पहाड़ों पर उल्तु बोलते हैं।"

जी में श्राता है कि कह दें: "बेहुदा-नालायक इन्सान ! तू मैदानों की छोड़कर चाहे श्रंडमान चला जा मगर फ़िलहाल यहां से तो दका हो जा !" श्रार पंट्रह-बीस मिनट तक यह साहब न टलें तो फिर निगाहें किताबों, क्लेंडर श्रौर दरवाजे की तरफ़ दौड़ने लगती हैं श्रौर श्रगर वह इस पर भी न समकें तो फिर दबी जवान में इम्तिहान का जिक्र करना पड़ता है क्योंकि 'श्रनीस' ही ने तो कहा है:

खयाले-खातिरे-म्रहवाव चाहिए हरदम 'म्रनीस' ठेस न लग जाए म्रावगीनों को

वह ग्रचानक चौंक पड़ते हैं: "ग्ररे भई !तोवा तोवा में भी कितना वदह-वास हूँ। यह भूल ही गया कि तुम्हारा इम्तिहान है। माफ़ करना मुक्ते सचमुच पता नहीं था। श्रच्छा इम्तिहान के बाद सही!"

वितये एक से तो खलासी हुई। जरा सी देर में दूसरे साहव धाते है भीर दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर एक लम्बा तिकचर देते है। मास्टर निसार भीर मिस इन्दुबाला से लेकर मामला रॉनेल्ड कालमैन और हैंडी लेमार पर खत्म होता है और फिल्मों की भालोचना होती है भीर "जादू का इंडा", "फ़ौलादी मुक्का" भीर "जालिम धसियारा" से सेकर "कुईन त्रिश्चेना" और "बिन हुर" तक सब पर रोशनी डाली जाती है। फिर ग्रमरीकी भीर इंग्लिश फिल्मों का मुकाबला होता है। घाखिर में धपने देश की फिल्मों को गालियाँ दी जाती है। फिर एक तीसरे साहब धाते हैं जो इश्क के बारे में धपनी नई तहकीकात, मशहूर धाशिको की जीवनी, इस्क करने के तरीकें, इस्क़ के फायदे और नुकसान मानी सब कुछ ही तो बता देते है । किर एक भीर साहब आते हैं जो दनिया-भर की राजनीति पर एक सामान्य रिब्यू करके सिर्फ दो घटो में दुनिया के बड़े-अड़े भादमियो की राजनैतिक गलतियाँ भौर जनकी खामियाँ सब कुछ सममा देते हैं। एक साहब सिर्फ कवड़ी के बारे में ही बोलते जाएँगे भव कोई उनसे पूछे कि मियाँ कबड्डी भी कोई खेल है ? मगर यह कबट्टी का इतिहाम, बडे-बडे खिलाडी, क्यही में दिलचस्पी लेने वाले बड़े-बड़े झादमी, राजे घीर महाराजे---गरज कि सब कुछ बता कर छोड़ेंगे। कोई साहब माएँगे तो मुक्केबाजी पर धुर्मी-पार तकरीर करेंगे, हालांकि उनका हिलया ऐसा हीगा कि मुक्का तो क्या भगर एक हल्का-सा चौटा भी मार दिया जाए तो कम से कमे चार-पाँच कला-बाजियौ जरूर सा जाएँ। इघर रवाहमस्वाह ही-में-ही मिलाना पड़ेगी। मुस्कराकर बागनी राय जाहिर करनी पड़ेगी। सिब्रेटो के डिब्बे खाली करी। गौकर चाय लाते-लाते यक जाए । हाथ मिलाते-मिलाते उँगलियां दुसने लगें मगर दवी जबान से जिक तक न करो यरना कही ऐसान हो कि दिल के घीये को ठेम लग जाए । कोई भाता है तो सिर्फ तकरीह के लिए घड़ी को चाबी देने लगता है। कोई साहब मुलतान की हल्की-फुल्की सुराही को इस बदतमीजी से पकड़ेंगे कि जारा-मी देर में एक हाय में सुराही की गर्दन होगी भौर दूसरे हाम में गुराही का बाकी हिस्सा--एक अहक हे मे मामला सत्य । गोई कितायें उलट डालेगा कि कहीं कोई उपन्यास या गजलों की किनाब तो नहीं रंगो । कोई अलबम ही देगने लगेगा । जरा नजर पूकी और एक-आप तस्वीर गायब । कोई साहब टेनिस का बल्ला उधार ते जाएँगे । और तो और, कभी-कभी तो पतलूनें तक महीना-महीना लोगों के यहाँ मेहमान रहती हैं । फिर कहा जाता है कि हांस्टल की शिन्यकों बेहतरीन शिन्यमी है ।

बहुत सोच-विनार के बाद नतीजा निकला कि में घौर वाक़र माह्य दोनों एक गकान किराए पर लें। एक चमकीलों मुबह की हम दोनों ने चाय पीते हुए प्रोग्राम बनाया। कलेंडर में देखा तो धनिवार था। चूँ कि धनिवार धुम नहीं होता इसलिए प्रोग्राम यह बना कि धनवार को सदेरे इस मुहिम पर रवाना होना चाहिये। यह बताने की धायद जरूरत नहीं कि हम लोगों ने अखबारों की मदद से घौर इघर-उघर किरकर खाली मकानों की सूची पहले ही बना ली थी। सबसे पहले हम एक देशे छाम पर पहुँचे। वहां एक मकान खाली था। दरवाने पर मुंबी बैठा ऊँच रहा था। हमें देखकर हड़बड़ाकर खाली था। दरवाने पर मुंबी बैठा ऊँच रहा था। हमें देखकर हड़बड़ाकर खाली था। दरवाने पर मुंबी बैठा ऊँच रहा था। हमें देखकर हड़बड़ाकर खाली या। दरवाने पर मुंबी बैठा उँच पहलाह के बन्दे ने जो डेरी के फायदे पर लेकचर देना गुरू किया तो चुप होने का नाम ही न लेता था। दूध, मक्खन, मलाई, यह घौर वह—गरज़ कि एक-एक चीज़ गिनवा दी। शहर में नक़ती चीजों मिलती हैं, उनसे फर्जा-फर्जा बीमारियों फैली हैं।

हम तंग श्राकर बोले, "पहले नकान दिखा दो, फिर बातें करेंगे।" खैर श्रन्दर गये। देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें श्रगर फ़ुटबाल नहीं तो कम-से-कम टेनिस तो ज़रूर खेल सकते हैं। उसके साय दो ज़रा-ज़रा से कमरे जैसे खिलाड़ियों के निए बनवाए गए हों कि वे मुस्ता लें या कपड़े बदल लें। वह बोला, "ऊपर चिलये।"

हमें खयाल हुआ कि शायद ऊपर कुछ मतलब के कमरे होंगे। देखा तो ,वहीं लम्बा-चौड़ा सा कमरा और दो नन्हे-मुन्ने कमरे। हम नाउम्मीद हो गए। वाक्तर साहब बोले, "चलो भाई चलें, यह मकान तो वर्जिंश करने वालों के लिए बनवाया गया है, भला हमारे किस काम का।" "नहीं साहब सभी एक मंजिल सौर भी है।"

उत्मीद फिर येंग गई। उत्पर बाकर देशते है कि हु-मृह वही नवता। किस गये ने बनाया या सह मकान ? उन्नदे श्रीव कीटे। विक्तिस्ताह ही ग्रेतत। दूसरा महान कीई साथ मीत की दूरी पर या। देशा कि बरवाये पर पुरु शावराजार किस्स के मीतची साहब हुनका थे। रहे है। हमें निहासत गृस्से की निपाह में देखा।

'मकान चाहिये भापको ?" यह कडके।

"को हो।"

उन्होंने तीन-पाड लम्बे-सम्बे कम समाए घीर दाड़ी से खेलते हुए बंले : "तो गोवा सबबुव धापको मकान पाहिंग ?" जैसे हम उनसे मजाङ कद रहे थे ।

'नो भापको उरा तकलीक करनी होगी। इस महान की वाबी होगी भूगी अलहर महा के पास को रहते हैं पाक महत्ने में। मगर ठहरिये, सूब याद धाया। धव वह कवाड़ी बाडार में रहते तमे। बड़े भंते मानुस हैं बचा कहूँ पार क्यांनों में भाग उन्हें देन पाते तो यह तहडू हो आते। यह उस हो गई मगर ऐसा जवान देनने में नहीं धाया। (दोनो हाम फैलाकर) यह सीना पा—धोर (दोनों हुहानवी निकालकर) यह चेहरा था, विवक्षक वोर जैसा। रहा को धान धव वही कनदर बटा है कि मुँह पर महिकाले निमकती है, फिर भी बचा मजान जो धान-बान में फुके झा उहा।"

काकर साहब वेदैन हो रहे थे, बोले, "साहब धगर बुश मार्ने, जरा चाविय!--!"

"हों तो पावियों का विकहां रहा था। वाबियों तो उनके मतीने ईबाद म्हाने के पाव होगी क्योंक उनका दो घरना कोई सहका था नहीं। बस प्रपने महून (क्योंच) भई की निमानी को देलकर दिल ठडा कर लिया करते थे मनद मुझे, दातरा है कि कही चाबों उनका मांत्रा कुरस्तुल्लाह न तो गया हो स्वोंकि परतों सच्याह उडी थी कि दह डेसा. माजीसी से बायस सा रहा है। बहु किला गूजरसिंह के पिच्छम वाले हिस्से में रहता है। एक बड़ी-सी नाली है, उसके पार एक विजली का राम्मा है। में श्रच्छी तरह नहीं कह सकता कि वह बही रहता है या नहीं लेकिन मकान उसका बही है।"

'भगर हम इतनी दूर नहीं जा सकते।''

"प्राप चावी का क्या करेंगे ? लाइये में प्रापको नवृशा समकाए देता हूँ।" यह कह कर लगे एक तिनके से ज्मीन पर नवृशा समकाने—"यह नहाने की कोठरी है ग्रीर यह है बावर्चीसाना — प्ररेम उल्टा कह गया, नहाने का कमरा यह है श्रीर वह है सीड़ी। यहां एक कमरा है। तोवा-तोवा में भी कैसा श्रहमक हूँ, यहां तो एक छोडो-की कोठरी है ग्रीर सीड़ी है वहां।" मकान कं। हद से बाहर बताते हुए कहा।

"तो गोया सीढ़ी मकान के बाहर कही पड़ोन में है।"
"जी नहीं, सीढ़ी अन्दर की तरफ़ है।"
हम दोनों उठकर चल दिये।

"म्रजी ठहरिये, जरा गुनिये तो सही ! ईमान की क्रसम इस बार ठीक बताऊँगा। म्रय समक्ष में म्रा गया नवशा।" वह बुलाते ही रहे।

श्रव चले मकान नम्बर ३ की तलाश में । खुशकि स्मती से यह मकान कालिज के बिल्कुल नज़्दीक या । वैसे मकान या भी श्रच्छा-खासा । हमें दूर ही से पश्रन्द श्रा गया । मालूम हुश्रा मकान के दो हिस्छे हैं । एक में मालिक-मकान रहते हैं श्रीर दूसरा खाली है । वह साहब धजीब श्रफ़ीमची से थे । बाकर साहब श्राहिस्ते से बोले, "भई मुक्ते यह श्रादमी बिल्कुल पसन्द नहीं है । इसकी हरकतें श्रजीव-सी हैं ।"

हमने कहा, 'अस्सलाम अलैकुम।"

बोले, "वालैंकुमस्सलाम।" एक एक शब्द नाक से निकल रहा था। इसके बाद जो बातचीत हुई उसका भी वही हाल था।

"कैसे स्राना हुमा?"

"प्रापका मकान !" वाक़र साहब वोले ।

"भनी बस बयां नाम, खुरा तुम्हारा भला करे। समभी कि महे स्तुत-किस्मत हो, जमी तो लट से ऐसा महान मिल गया बरना बया नाम—मिने कहा जनाव बडे-बटे मारची महीनो हैरान-गरेशान मोन्दियों में स्वयं प्रदेश किरते है भीर जमाय महान नहीं मिलता—मोर फिर यह महस्ता। बस खुरा तमहें सार रहे, तब महस्तों का सरसाज है दीवान साहब का कररा।"

"नया फरमाया ग्रापने, दोवान जी का क्या ?"

''जनाय बया नाम कि सब महल्लों का सरताज है दीवान साहब का कटरा । ग्रव इम कटरे पर बया नाम कि एक सलीफा बाद श्रा गया । एक थे मैंने कहा मौताबी साहब। वह मापे दिल्ली में कपडा खरीदने । प्रव सुदा तुम्हे खग रते होगा कोई यादी-बादी का मामला । श्रव किम्सा इम तरह चलता है कि उन्होंने कपड़ा खरीदा क्या नाम नील के कटरे में और बापस चले गए । ग्रथ साहब कोई दम साल के बाद उन्हें फिर जरूरत हुई कपटे की। वह फिर दिल्ली आए भीर एक ताँगे वाले से क्या नाम बाले, 'हमे भील के भैंसे ले चल' अब साहब खुदा तुम्हारा मर्ला करे यो तो दिल्ली में हजारो बाजार भीर लाखी गलियाँ है भीर यो भी बवा नाम ताँगे वाले होते हैं बड़े जालिम, पर साहब तौरे वाते की समक्त में कुछ न बाबी, बोला, 'बड़े मियाँ यह उस हो गई और हैंसी-मजाक की बादत न गई, बाब तक मला नील का भैसा भी दिल्ली में किसी ने सुना है। अब क्या नाम बडे मियाँ भी चटास में बोते, 'पये ! मैंने बहा कल के ताँड चलाता है हमें ! प्रमी इस साल पहले हमने मील के कटरे से कपड़ा खरीदा या और भव खुदा तुम्हारा मला करे दस साल में वह कमवल्त कटरा भैसा भी न वन गुमा होगा।' शब साहब जो मजाक ---"

"जनाव इन महान का किराया ?"

"मर साहब बया नाम इतनी जरती काहे की है। जो मरखी घाए दे देता। सुदा तुम्हे सून रूपे धापके घाने से जरी रीतक हो जाएगी। वरी, मिने कहा महींकर्ष गर्म हुमा करेंगी। यहीं शारणी भौर तबसी पर महीनों गर्द जमी रहती है। धार दोनों मासा धत्साह बया नाम रंगीने दिखाई देते हैं। बस जनाव मजा था जाएगा भीर सुदा तुम्हारा भला करे जब तक कोई मुनने वाला न हो गया नाम गाने-बनाने का मजा ही गया।"

श्रव जो हम वहाँ से भागे हैं तो कोई श्राय मील श्राकर दम लिया। लाहील बला कुबत गाने-बजाने की महकिलें । बस समक लीजिए कि रोंगटे कड़े हो गए। जिस चीज से बरकर हॉस्टल से भागे थे वही सामने आ मौजूद हुई ।

वापस हाँरटल माए । बाक़र साहब ने जेव से एक इध्तिहार निकासा । लिया या, "एक मकान, विजली भीर पानी का श्राराम, वावर्चीद्याना, साछ-न्यरा-हवेली रोठ रामनारायण लाल के पास जानदानी दवादाना के पीछे-कवादी वाजार।"

"प्रदे फिर वही कवाड़ी वाजार ?"

मकान देखा । मकान कुछ ऐसा या जैसे प्रमरीका में होते हैं यानी वेतहाशा कैंचा । नीचे पीने दो कमरे या टेट् ही समक्त लीजिए यानी एक श्रीसत कमरा, इसरा उससे प्राचा श्रीर तीसरा उससे भी श्राघा । फिर सीढ़ियाँ गुरु हुई जैसे मृतुव साहव की लाट पर चढ़ रहे हों। चढ़ते गए, ऊपर जाकर ढाई कमरे मिले मगर प्रसल में हिसाब के मुताबिक वहाँ सिर्फ़ सवा कमरा ही या यानी निचले कमरों से वे द्याधे थे।

मकान दिलाने वाले बोले, "यह वायरूम है।" "ग्रीर नीचे ?" मेंने पूछा, "वह नमा या ?" "जनाव वह बावचींखाना था।"

"श्रीर साथ ये दो छोटे-छोटे कमरे ?"

"एक सामान रखने का गोदाम श्रीर दूसरा सोने का कमरा ।"

"वकवास है।" मैंने भल्लाकर कहा।

"ग्रजी ग्रभी ऊपर घौर कुछ भी है।"

"नहीं साहव वस ।"

"ग्रजी ग्रापको हमारी कसम जरा देखिये तो।" वह साहव बोले।

फिर नहीं घनिंगतन सीड़ियां चढनी वढी । घल्लाह-घल्लाह करके ज्यर पहुँचे । दिल नेतहामा घटक रहा था, सीत पूला हुमा था । ज्यर जाकर देखते हैं कि एक छोटो-सी कोठटी है, एक हुगियों का दरवा है, एक तरफ कृत्यों की छशी है धौर एक कोने में पुराना टोल पड़ा है । हमें हुसी धा नई। भना कोई दल मलबरे से पुछता कि छत पर बहुतर तो चेकक रही बा सकते हैं भगर गुर्मियों कीन गया रसता होगा धौर फिर वह डोल ? सारे मला का नज़शा ही फिजूल-सा था जैने किसी प्रधीमची ने मलान बताया हो। जब उरा पिनक दूर हुई एक-माथ कमरा बनवा दिया, कोई वहाँ है कीई कही।

"प्रव उतरना ही पडेगा।" हमने दिल में सीचा।

भोचे जतरकर फिहिस्सि निकासी। नया मकान देखा—देखते हैं कि सुती दुई जगह में एक खूबमूरत-सा मकान चमक रहा है। मैने आकर साहब से ह्याप निसाय। प्रासित हमने मंजिल मार ली यी। प्राच जो दरवाजे पर देखते हैं तो बहा जिल्ला था—'इसरत कदा' (निराशावार)'। तबियत पर क्षोम मी पर गई।

"इसका मतलब ?" बाकर साहब हैरान होकर बोले । "जनाव यह किसी शायर का मकान है।" मैंने कहा ।

सायर साहब बुगाए गए । सानूम हुमा वह निचती हिस्से में रहते हैं। कर का हिस्सा साली था । सायर साहब भी बस ऐसे कि विविद्या में बन्द नरिके रक्षने के शाबिला ! इस्ते-पतते गुतुरपुर्ग जैसे, नाक पर ऐनके चिपको पहुँ ! हुतिया ऐसा कि सगर सडक पर बाते हों तो बचा तक बता दे कि यह जा रहा है सायर । चल किती तरफ रहे हैं, मुंह कही है भीर करम कही पड़ते हैं। बातें गुरू हुई—सहत ही खुनमूरत बातें । बात-बात में सायरो फ़रमार ते हैं। बातें गुरू हुई—सहत ही खुनमूरत बातें । बात-बात में सायरो फ़रमार ति को एक मनीब-सा दूर (ज्योति) ह्या जाता है, तब अकरार दिल बुरी तरह तहुंच रहा होता है, जब साकसा में सारो एक दूमरे से आंत-मिपोसी क्षेत्रते हैं तब बो जुलक करर के महान में सारो है यह नीचे के अकान में कहीं । साह ! मार पेरा सब चले तो दुनिया के सारे महान कार

के मकान बना दूँ।" (यह जुमला हमारी समक में नही श्राया) । हम ग्रजीब मुनीबत में फैस गए । एक तरफ़ ऐसा सूबमूरत मकान श्रीर दूसरी तरफ़ यह शायर ।

यह एकाएक चमककर बीते, "साह्य भाग मुक्ते रुमान-पर्धंद लगते हैं।" "नवा भ ?" भेने हैरत ने पुछा, "या यह---?"

"जो हो धाप ! भाषका हुलिया, भाषके कपट्टे, श्रापको हजागत श्रीर धापके कपट्टो की सुभयू सब के सब गवाही दे रहे हैं।"

में अपने इस नये शिताब पर हैरान था।

पायर साह्य फ़रमाने लगे, "जनाय में तो स्वभाय से रुमान का पुजारी हैं बिह्म सींदर्य का पुजारों, इसलिए मेरी शादी — ब्राह मेरी शादी — यह एक सम्बी कहानी है जो कभी ब्रापको फ़ुरनत में नुनाऊँगा । मुफे ब्रपनी बीबी से बहन मुह्ब्यत है।"

एकाएक मेरी निगाह सामने चिट्की पर गई। ज्ञायर साहब की बीवी क्लॉक रही थीं, किजूल सी थी बिल्कुल।

"वक्ता है यह शायर।" मैंने दिल में सोचा।

"मुबह के घुँघलके में जब चिड़िया गीत गा रही होगी हम सड़कों पर सैर किया करेंगे। दोपहर के बढ़त में श्रापको श्रपने गेर सुनाऊँगा श्रीर शाम को जब सूरज हूब रहा होगा हम बाग में सैर करने चला करेंगे श्रीर में शेर सुनाया करुँगा। रात को फिर में श्रापको श्रपने शेर सुनाया करुँगा।"

न पूछिये किस मुसीवत से हमने इस शायर से पीछा छुड़ाया।

हम लोग एक गली में से गुज़र रहे थे कि एक रंगीन मकान पर नज़र जनकर रह गई जिस पर लिखा था 'किराए के लिए खाली है।' मकान था भी सड़क पर श्रीर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मालूम हुग्रा कि चावियां अनारकली में किसी वकील साहब के पास मिलेंगी। पूछते-पूछते वहाँ पहुँचे। अन्दर से वकील साहब निकले। हमने अपना मतलब जाहिर किया। वह बोले, "श्राप मीटर का किराया फ़ौरन खदा कर देंगे?"

''जी हाँ", हम बोले ।

"भीर कुल किराए का भाषा यांनी भाषा किराया पैश्रमी जमा कर देंगे ?"

"बहत भ्रच्छा।"

"ग्राप हल्किया वयान करते हैं कि पड़ोस में किसी को तकवीफ नहीं पहुँचायेंगे।"

"नही पहुँचायेगे ।"

"भाप मकान के भन्दर तमे हुए कानूनों पर अमल करेंगे?" हमने सिर हिला दिये।

"माप खुदा को हाजिर-नाजिर जानकर कहते हैं कि मकान से किसी तरह का नाजायज फ़ायदा सो नहीं उठायेंगे ?"

"नाजायज कायदा ?" भागद उनका मतलब ताक-फ्रांक से था।

"नहीं उठायेंगे साहद ।"

'भौर भाप मकान छोड़ने से कम-से-कम एक माह पहने इतिता देंगे।"
''हम सब कुछ करने को सैयार हैं।"

"हम सब कुछ करन का तयार हा।"
"आप सीधे कस्मीरी बाजार जाइये। वहाँ रामनाथ हलवाई की दुकान
पूछ लीजिए। दिल्कुल उसके सामने रामचरण साहड ऐनक वाले को दकान

है। चाबी वही मिलेगी।"

हम दोनों वहाँ पहुँचे। दुकान पर साला साहब नही थे। झलबला उनके सड़के के साथ उनके घर जाना 'इन जो उननी साजार में था। हमें देख कर साला जो बोले, ''साहब में मनान पर दुकानदारी पतन्द नही करता। कितनी बार सोनो से कह चुका हूँ कि कम-से-उप्त मुक्ते घर हो चैन से बैटने दिया करें। ऐनकें सार दुकानों से भी मिस सकती हैं।'

हमने उन्हें बताया कि हमें बकीत साहब के मकान की बाबी वाहिये। "धच्छा | बकीत साहब का मकान। कुछ नतीड़ा है साहब-म्यह बकीत साहब का मकान कब से हो गया। कल ती पिस्तर बगन में दावकर यहां झाया या और साल माजिक हो गया। जनाव मकान मेरा है।" "बहुत घन्छा ग्रापका सही मगर नाबी कहाँ है ?"

"मुभे भन्छी तरह मानूम नहीं। अलबता भाष नीवुजी जाइये। यहाँ नम्बर पन्द्रह में निरंजीलान ठेकेदार से नाबी मिल सकती है।"

चौतुर्जी पहुँचित-पहुँचिते रात हो गई। यहाँ लाला जी से मिले। बह बोले, "कैसी चाबी? किसकी चाबी? बाप लोगों की गलतफ़हमी हुई है। मुफे किसी चाबी का पता नहीं है। बेहतर यही होगा कि बाप वापस अनार कली जाइये। चाबी बकीन साहब के पास ही होगा।"

फिर वापस गकील साहब के पास पहुँचे। उनको पूरी कहानी मुनाई। वह हसकर बोले, "जनाब चावी भ्रसल में लाला रामचरण के पास ही है। वह भावस वैसे ही मजाक कर रहे होंगे।" यह मजाक की भी एक ही रही।

"तो फिर साहव श्राप श्रपना कोई श्रादमी हमारे साथ भेज दीजिए।" बाकर साहव ने कहा ।

वकील साह्य ने दो श्रादमी हमारे साथ कर दिये। श्रव चार श्रादमियों का यह क़ाफ़िला साइकिलों पर रवाना हुआ। एक के पास रोशनी नहीं थी, इसलिए तय हुआ कि आगे-पीछे होकर चनें श्रीर अगर कहीं पुलिस वाला हों तो इशारा कर दिया जाए। मतलव यह कि श्रजीव वेढंगेपन से हम लोग रवाना हुए। कभी कोई कहीं निकल गया है, कभी कोई कहीं किसी को हूँ इं रहा है। बीसियों वार खोए गए श्रीर पाए गए। इन दोनों के अन्दाज़ से पता चलता या कि ये लोग चुलवुले से हैं। नतीजा यह निकला कि दोनों ऐसे खोये गए कि घटे भर की तलाश के वाद भी न मिले। लाला जी के यहाँ पहुँ चे तो वह वहाँ भी नहीं थे। किर वापस अनारकली आये। वहाँ भी कोई न या। खयाल आया कि शायद चौतुर्जी न चले गये हों। वहाँ भी चक्कर लगा आए। एक बार किर लाला जी श्रीर वकील साहव के घरों का चक्कर लगाया। रात के ग्यारह वज गये—न चावी मिली और न वह कम-वहत आदमी। शाखिर तंग आकर हाँस्टल लौट आए।

रात का मसांवरा किया गया कि कल ऐंग्मो-देडियन बीर निश्चित लोगों को कामोनी में महान तलागा किया जाए। कम-वे-कम ये लोग ऐसी बद-तथीओं सो नहीं करेंगे। बायद यह बताने की अकरत नहीं कि रात भव हम विजे पराता रहे बीर कैंगे-कैंगे क्षाब देखते रहें।

दूसरे रोज साहब सोगों से महत्ते को राह सी । बही पहुँचकर देसा तो दुनिया ही बदसी हुई यो । बच्चे से बूदे तक जिसे देसी विल्हुस स्याह या जैसे किसी ने जबरदस्ती पूर्ण समा दिया हो ।

हम दोनों में बहस गुरु हो गई। में काल ब्रादिमयों की तरफदारी कर रहा था धौर बाकर साहब उनके जानो दुश्मन थे। ब्रासिट इस नदीजे पर पहुँचे कि सिर्फ एक मकान देखेंगे। ब्रामर पसन्द धा गमा तो सेर करना फीरन नापस।

हम करते-करते सामने के मकात में दाशिस हुए। यहाँ बरामदे में एक काला-कपूटा बच्चा एक एतसी-सी छुटी से एक मीटे सम्मे को ठक-उक कर रहा था — बागद वह यह सिर्फ तफरीह को सांतिर कर रहा था। इतने में एक मारी-सी मेम शाहिता निकती और प्रकेशी में चित्रताकर बोली, "किउनी बार तुमते कहाँ कि इस छाने को इतनी बुरी तरह न ठीका करों। किसी दिन यह सारे का सारा मजान सिर पर प्रा पंजा ।"

हमने मकान के बारे में पूछा। उन्होंने द्यारे से बता दिया कि यह रही। हमने पुलिया पया किया। यह मुल्कराई। उसके शेत इस तरह चमके और मेथेरी पटा में विजली चमका करती है। प्रव जो मदान जाहर देखते हैं. से केटे-दे-केट रह गए। एक विल्लुस बहुदा मकान जिता पाय दरवाजों घीर दोवारों के विवा बुख न या। होगा हजत ईसा से भी पहले का। दीवार पर 'सूकार्य मूर्ट' के नियान मे। मत्यर आकर देपते हैं तो सब कुछ हुटा-हुटा हुमा-विल्हुस जलट-पतट। बाकर साहब बोले, "भई गतती हुई होगी।"

जेंद से अखबार िकाला, पड़ा—बही सकान था। बायस लौटने सने। बाकर साहय बोले, "चलो सबेजों की तरक भी एक बार किस्मत भाजमा सें।" यहाँ पहेंचे। एक अंग्रेज सीटी यजा रहा था। उससे पूछा। उसने जवान को प्रचारी तरह सीए मरोड़ कर जवाब विया कि हाँ वह सामने रहा। मकान देगा। नीचे होटल था। पहोस में मिनेमा था। होटल के सामने बहुत में तिये गड़े थे। बहुत में लोग जमा थे। चारामी योला, "उनाब ऐसे महान कहाँ मिलते हैं। जरा गिड़कों में आ बैठिये और मामने रीयक ही रीतक है। तबी-यत पबराई तो फ़ौरन कोट संभाला और गट से सिनेमा में पहुँच गए। कभी जी चाहा तो जहरी से नोचे होटल में आ बैठे। नाच-याच में कोई हरज नहीं है। कोई चीज मैंगवाना हो तो बस (जुटकी बवाकर) मिनटों में आ जाती है।"

"श्रीर किराया ?"

"दो सौ रुपये।"

हम बापस चलने लगे कि इतने में एक साहब, जो मूट पहने थे, अन्दर आए और बोले, "प्राप स्टूडेंट मानूम होते हैं। हम आपके लिए रियायत कर सकते हैं।"

"कितनी ?"

"हम ढाई रुपये कम कर सकते हैं।"

'शुक्तिया।"

हम लोग फिर वापस हॉस्टल ग्रा रहे थे। सोचने लगे कि बस इस बार ध्राखिरी हमता किया जाए वयोंकि दो रोज जाया हो चुके थे ग्रीर इम्तिहान में कुल बीस दिन रह गए थे।

वाक़ी सब जगह देख चुके थे। अब शहर का सिर्फ़ वह हिस्सा वाक़ी रह गया या जहाँ बहुत घनी आवादी थी।

हम दोनों फिर चल खड़े हुए। लोगों से पूछते जा रहे थे कि किसी ने सामने इशारा करके कहा कि ऊपर की मंजिल खाली है। हमने दरवाजा खट-खटाया। खिड़की में एक बचा फाँकने लगा। वह चला गया। फिर एक साइका माया । इसके बाद एक लड़की माई। वह भी चती गई। कुछ देर के साद एक औरता मार्ड और उसके बाद एक वृद्धिया और फिर कोई न आया। हमने फिर दरवाजा खटखटाया।

"पिताजी घर में नहीं हैं।" ग्रावाज गाई।

"हमें पिताओं से कोई वास्ता नहीं। जरा तुम में कोई बाहर तो निकलो।"

"प्रापको कही दौलतराम ठेकेदार ने तो नही भेजा ?" धन्दर से मावाज चाई। वाकर साहब जल्दी से वाले, "ही भेजा है।" सट से सिड़की बद हो गई। किस्सा सःम – लाख मावाजें देने पर भी

कोई नही बोला। धामे बते। छोटी-छोटी दारीक गतियाँ, दोनों तरफ बड़े-बढ़े मक्षान। एक वसह बता बता कि नवदीक ही एक हवेशी सामी पड़ी है। बही जाकर देखते है कि बदर का समाजा हो रहा है। दरवाडों, दुर्नों, मुद्रेरों, विंतिस्थों—गरब कि वहाँ देखों धीरतें, मर्द, बच्चे सहे थे। हम भी सहीं गए तो दूसरा तथाजा गुरू हो गया। सब के-धद समे हमें पूर-पूरकर

देखते । "कितने बदतमीज सोग है।" बाहर सहब बोले।

मुक्तिल से इम भीड में से गुजरे। मकान देखातो धब्छाया। किराया पूछा।

"मड़तासीस रुपये पाँच माने चार पाई।" मानूम हुन्ना कि मालिक मकान अनिये थे, लिहादा अपनी मादत से मजबूर थे।

"भाप उन्हें कब साथ लायेंगे ?" "हम शाम तक सामान वर्गरह ले भायेंगे ।" बाकर साहब बोते ।

"जी नहीं, भापकी वह कब भाषेंगी ?"

"मेरो वह ? क्या मतलब है भाषका ?"
"भाषकी शादी हो चुकी है ना ? बाव दोनों की ?"

"जीनही।"

"तो फिर भाष तदारीक ले जाइये, यह भरीकों का महत्ता है। यहाँ सब कुनवेदार भादमी रहते हैं। उम्मीद है भाष समक गए होंगे।"

हम दोनों गिसियाने होकर लीटे। मीचा कि भव किसी ने पूछा तो कह देंगे कि हो भादी हो जुकी है। बाकर साहब ने कसम साई कि भगर इस बार भी मकान नहीं मिला तो बापस हॉस्टल चले जाएँगे। कोई एक घंटे की भावारागर्दी के बाद एक साली मकान का पता चला। मकान तो बा श्रच्छा मगर उसकी चौहदी श्रजीब बी। पट्टीस में एक बेहदा-सा सिनेमा बा, पीछे, मधे बेंधे थे। हमने पूछा, "में भोर तो नहीं मचाएँगे?"

लाला जी बोले, "श्रव्यल तो गर्थ हैं ही शरीफ़ — मेरा मतलय है बहुत मीभे हैं। सिफ़ मुबह श्रीर शाम को शोर मनाते हैं। जरा रौनक़ हो जाती है। फिर शाप एक हफ़्ते तक श्रादी हो जायेंगे। वह देखिये सामने पंटाल है। हर तीमरे रोज वहाँ जलसा होता है। यह रही पनवाड़ी की दूकान। उसके साथ ही नाई भी है। यहाँ नीचे दही-बड़े वाला बैठता है।" लाला जी ने श्रमणिनत खबियाँ गिनवा दी।

किराया साठ रुपये था । हम सोच रहे थे कि फैसा दारीफ़ है यह शहत । उसने दादी के बारे में पूछा तक नहीं । वाक़र साहब को जोश श्राया तो बोल उठ, "श्रीर जनाव हम दोनों की दादी भी हो चुकी है।"

"हों में तो भूल ही गया या मगर श्राप दोनों की पतनी कहां हैं ?"

"जी मायके गई हुई हैं। दो-तीन माह में आ जाएँगी।" मैंने जरा शरमाते हुए कहा।

"सूव ! श्रीर श्रापकी ?" उन्होंने बाक़र साहव से पूछा ।

"स्वर्गवास हो गया पिछले महीने । तभी तो वेवर होकर फिर रहा हूँ।" बाक़र साहव दुःखी होकर वोले । मेरे लिए हँसी रोकना मुश्किल हो गया । उघर लाला जी की श्रांखों में श्रांसू श्रा गए ।

"प्रजी परमात्मा किसी को बीवी की मौत का गम न दिखाए। वस कमर ही ट्रट जाती है इन्सान की। मैं तो खुद ये दुःख भेले हुए हूँ। कोई बच्चा तो नहीं छोड़ा विचारी ने?"

"एक बच्ची थी, वह सीन महीने के बाद परलोक सिधार गई।" बाकर साहब जैसे रोते हुए बोले।

"आप बहुत दु:खी है। आप कीन-से कॉलिज में पढते हैं?"

हमने कॉलिज का नाम बता दिया।

कॉलिंग का नाम बताना था कि कहाँ तो ताला भी रोने की कीशिश कर रहे से भीर कही एकदम चौंक पड़े।

"माफ कीजिए मुके बहुत ग्रीफ होस है कि भी भावको मकान नहीं दे सकता।"

"ग्रासिर वयो ?" हम हैरान रह गए।

"सापके कॉलिज का एक लक्का यही रहा करता या। यह सामजे के मकान के एक उस्तानी को गगाकर ले गया। बार साल से उन दोनों में से सिसी का गता नहीं चला। हम नहीं चाहते कि महत्त्वे में इस तरह की बार-दात कहीं दोवारा हो।"

हमते उस नामाकूल लड़के को कीस डाला ।

साम का बनुत था। पक्षी घपने पींतली की तरक लीट रहे होने। इपर हम दीनो अमीन पर नजरें गांडे हॉस्टल की तरफ बागस था गहे थे। बाजट बाहड सायद यह सोच रहे थे कि किसने जूनो पर क्यादा पर्द जमी हुई है। दिल में जो जूस था सो या हो---विसे उत्तर से हम दोनों मुक्तर रहे थे।

"सरासर बेहदगी है यह मकान हुँदना !" बाकर साहब बोले ।

"बिल्कुल!" मैंने कहा।

हम दोनां हैंस पड़े ।

वैसे भी मुनते हैं कि भार मुंबह का भूला धाम की वापस मा आए सी उसे भूला नहीं समफता चाहिए।

## सांपमार खां

### शोकत थानवी

श्राधिर यह मान लेने में ल्या फिनक है कि साहब हम सांप से उस्ते हैं श्रीर यह फीन-सी बहादूरी है कि सांप से न टरा जाये-चाहे वह किसी दिन त्याकर जुपके से मूँच ही वयों न जाये। यह सच है कि मीत श्रानी है श्रीर जो इस दुनिया में श्राया है जरूर जाएगा, लेकिन इस पर भी कीन चाहता है कि मौत का खुद पीछा करता किरे, लेकिन जाने क्या वात है कि मौत से भी फुछ ज्यादा ही सांप से उर लगता है। मानी हुई बात है कि सांप के काटने का ज्यादा-से-ज्यादा यही नतीजा निकल सकता है कि इन्सान मर जाये, लेकिन दिल को कुछ यक्नोन-सा है कि साँप के काटने से इन्सान सिर्फ़ मरता ही नहीं बल्कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही मर जाता है। कुछ भी हो, साँप के नाम से रह कौंपती है लेकिन एकाष मौक़े ऐसे भी खाते हैं कि इन्सान को वेकार ही अपनी इस किस्म की कमजोरियों पर बनावटी पर्दे डालने पड़ते हैं। इसी तरह का एक मौक़ा हमारे सामने भी ग्रा चुका है जिसकी वजह से ग्रच्छी-भली मिली-मिलाई वीवी हाय से खोनी पड़ी। प्रपना मज़ाक प्रलग हुप्रा ग्रीर खुन जिस क़दर सूख गया उस क़दर उसके वाद से श्रव तक नहीं वन सका।

इसकी तफसील यह है कि एक बड़े रईस खान बहादुर साहब अपनी इक-लौती बेटी के लिए एक मुहज्जब (सम्य) जानवर की तालाश में ये जो उनकी बेटी का फर्माबरदार होहर साबित हो सके और उन दिनों यह खाकसार ही उनकी कसौटी पर पूरा उतर रहा या। हुक्म यह था कि साहवजादे माते-जाते रहा करो । हम लोगों में उठो बैठो ताकि तुम हमारे बारे में किसी नतीजे पर पहुँच सको भीर हम तुम्हारे बारे में कोई भन्दाजा लगा सकें। लिहाचा होता यह या कि जब भी घोड़ा दक्त मिला, बाल-बाल मोती विरोधे, कीम भीर स्नी के रगड़े दिये, सुट पहनकर भीर भारती नजर में पूरी सरह सजकर जा पहुँचे सान बहादर शाहब के मकान पर । घीरे-घीरे इस मेल-जोत में बेनकल्ल्फी का रग ग्राने लगा भौर भव किसी दिन नागा करने का सवाल ही बाकी न रह गया। बात यह थी कि खान बहादूर का महल और दौलत एक तरफ रहा, उनकी साहबजादी में बेपनाह कशिश (माकर्पेश) भी । वह अपनी जगह एक महिफल थी। हर बढ़त उनके पाम एक-न-एक हवामा जरूर रहता था। कभी उनकी शासा (मौसी) की सडकियाँ, कभी फुफेरी, मुमेरी वहनें उन्हें घेरे हुए है और वह चट्क रही है, लहक रही है। कभी अनकी सहेलियां का जमधट है भीर जिन्दगी भीर खुशी हर तरफ से सिमटकद उनके चारी तरफ जमा हो गयी है। रह गये सानवहादुर साहव तो उनकी जिन्दगी का ती मकसद (वहें स्प) ही यह या कि वह अपनी वेटी की खुस देखें । लिहाजा वह सुद इस चहल-पहल में बराबर का हिस्सा लेते थे। भौर प्रव तो हमारी हािजरी इतनी जरूरी बन गई थी कि अगर किसी मौके पर हम न पहुँच सकें वो इत्यानों से लेकर मोटर तक सभी दौडाये जाते थे भीर कहा जाता था कि मापनी कमी बहुत महमूत की जा रही है।

गही दौर पाकि एक दिन को तीसरे पहर की बाद पर खात बहादूर सादव के मही पड़ेने तो वहाँ रग ही कुछ मौर पा। द्वादेश कम का सारा क्योंबर मोर दूसरो की जें सब बाहर पढ़ी थी। किसे दीसरे वह परेसान दिलाई दे रहा था। किसी के हाथ में होंगे दिक है मौर बदराया किर रहा है तो किसी के होंगे पर सिपस्टिक है भीर चेहरे का रग उड़ा हुआ है। ज यह फह़ फ़हे हैं न यह पहनहै। "बनाओं! बनाओं" का सा आलम है। पता लगा कि ट्राइंग रूम में एक सौप निकल आया है जिसे किसी अनाड़ी ने इस तरह मारा कि यह चोट गाकर देगते-ही-देगते गायब हो गया और यक्षीन है कि यह जरमी सौप बदला जरूर लेगा। सान बहादुर साहब की साहबजादी जो औरों से कम परेशान दिखाई पड़ती थीं, सौधे यह मवान कर बैठों, "वया आप भी सौप से टरते हैं?"

जाहिर है कि इस सवाल के जवाब में वह 'हाँ' मुनने के लिए तैयार नहीं भी । नहीं तो यह सवाल ही न करतीं । नुनाने हमने बड़े इत्मीनान से कहा, "लाहील बला कुष्वत, उरने की गया बात है भला इसमें ?"

यह मुनते ही उनकी श्रांगों में गुनी की ऐसी नमक पैदा हुई कि हम अपने ठीक जवाब पर भूम उठे। वह कहने नगीं "मेरी समक में यह नहीं श्राता कि जब यह तय है कि एक-न-एक दिन मरना जरूर है, श्रीर यह भी कि जब तक मीत नहीं श्राती लाग्न सौंप उसें तो भी कुछ नहीं होता; किर सौंप से इतना ठर यथों ?"

उनको एक खाला (मौसी) की लड़की ने कहा, "कमाल की बातें करती हो तुम पर्वीन ! कोई तुम्हारे ऐसा निटर कैसे बन जाये ? मेरी तो हह काँप उठती है साँप के नाम से ।"

सान बहादुर साहव जो फ़ुल बूट पहने, हाथ में एक मोटा-सा डंडा लिये फिर रहे थे ज़रीब जाकर बोले, "डरने वाली चीज से न डरना अक्लमन्दी की बात नहीं है। इसे में बहादुरी से ज्यादा हिमाक़त कहता हूँ। अगर इस बक़त साँप मारा नहीं जाता तो मुक्ते रात को नींद नहीं आ सकती।"

पर्वीन ने हैंसकर कहा, "डैडी ग्राप तो सचमुच डरते हैं।"

खान बहादुर साहब ने हमसे कहा, 'वया जनाव भ्राप भी सौप से डरने के हक़ में नहीं हैं ?'

हमने पर्वीन की आँखों में फिर वही चमक देखने के लिए कहा, "अब तक तो डरने का कभी मौक़ा आया नहीं है हालांकि कई बार सांप सामने आ ्रचुका है।" सान बहादुर साहब ने भ्रचभे से कहा, "सामने भ्रा चुका है ? यानी सुम्हारा अवलब है कि सौंप से मुठभेड़ हो चुकी है ? भन्दा किर ?"

मर्ज किया, "फिर क्या, पकड़ा भीर मार डाला ।"

धान साहव ने तकरीबन चीख पड़ने के मन्दाज से कहा, "पकडा ? आनी पकड लिया सौंप को । यह कैसे हो सकता है ? क्या तुमने खुद पकड़ा कै सीप को ?"

कहा, ''जी हाँ। घासिर दबनें घनने की कीनशी बाद है ∳सीन को मारने की बेहतरीन सरकीब यह है कि उसकी दुन पकड़कर ऐसा फुटका दिया जाये के पासी कमर की हुई हुट जाये। बस! फिर वन रेंग, नहीं सकता है घोर कासानी से मारा जा सकता है।''

सान बहापुर साहब ने जस्यी जस्यी पत्नके प्रत्यकावर कहा, "यह तुम न्याजिद नह बचा रहे हो ? दुम नाना पकड़ो निस तरह जा सकती है ? मै तो जाना मरे हुए सीप की दुम भी नहीं पकड सकता, तुम शिन्दा की बात कर "रहे हो।"

भीर घव सब के सब हमारे चारों तरफ इकट्ठे हो गये थे भीर पर्वीत बड़े गये से दिल-ही-दिल में खुवी हो ग्ही है कि मेरा हीर्ज बाता सीहर बहु है जिसमें सबा पीष्प है। शान बहादुर साहब ने बाहर पड़े हुए सोके मेरान में पसीटकर महर्फिल स्ता इति भीर जब सब बैठ गये तो पर्वीत ने यह जिंक फिर ऐंडा, "ही, तो धापने बताया नहीं कि दुम किस तरह से पकड़ी जा सकती है।"

हमने बहुत लापरवाही से कहा, "साह्य इसका कोई खास इन तो है नहीं, बस जरा-सी हिम्मत की जरूरत है भीर हिम्मत के बाद देवी की। मैंने तो होगा यह किया है कि सीप दिखाई पड़ा और मैंने सरककर, उसकी जूम पकड़कर कोडे की तरह पूरी ताकत के साथ मदक यी। बस, उसकी इन्हीं दुट जावी है।" रानि बहादुर साह्य ने फड़ा, "कमाल है साह्य ! श्रीर शाबादा है तुम्हें । जैसे तुम्हारी नजर में कोई बात ही नहीं है । जिन्दा सौर पर ऋपट पड़ना । कमान है ।"

पर्योत ने पूछा, 'श्रापने बड़े-से-बड़ा जितना बड़ा सौप मारा है ?" हमते कहा, ''यों तो गजनात्र और डेड़ गज के तो कई मारे होंगे, लेकिन एक बार एक बड़े ही भयानक मौप में मुकाबला हो गया था।"

गान बहादुर साहब ने उर में चीरा कर कहा, "पें ! क्या कहा, नाग ?"
हमने कहा, "भी हो बिल्कुन काला नाग ! होगा कोई दो-डाई गज
सम्बा श्रीर फन जगका बिल्कुल तथे के बराबर । सड़क के बीचों-बील कुंडली
मारे बैठा फ कार रहा था।"

तान साहय प्रपत्ते सोकं के साथ करीय विसक्त प्राये, "प्रच्छा, प्रच्छा ! फिर, फिर प्या हुपा ?"

हमने कहा, "साहब उसे देरावर एक बार ठण्टा पसीना तो मुक्ते आ गया, मगर मेंने कहा कि अगर अब भागता हूँ तो यह हमला कर देगा और सुद हमला करने को मेरे पास कोई चीज नहीं थी। बिल्कुल खाली हाथ था।"

पर्योन की साला (मौर्सा) की लडकी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, "हाय मेरे घल्लाह ! फिर नया हुआ ?"

हमने कहा, "पहले तो कुछ समक्ष में न श्राया कि क्या करूँ? उसकी दुम की तरफ लपकना बेकार था, इसलिए कि वह तो कुंडली मारे वैठा या।"

खान बहादुर साहब बोले, 'मेरा दम निकलने के लिए तो यह दृश्य ही काफ़ी था।"

हमने हैंसकर कहा, "जी हां वहुत भयानक दृश्य था कि न तो किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं, न भाग सकते हैं, न उस पर हमला कर सकते हैं। में उसकी ग्रांखों में ग्रांखें डाले खड़ा रहा ग्रीर चुपके-चुपके श्रपना कोट उतारता रहा। श्राखिर में कोट उतार कर जो उसकी तरफ उछाला तो वह कोट में उलभकर ग्रपना कुंडल खोलकर जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा, मेंने लपक- कर पकड़ी उनकी दुम भीर एक बड़ा भटका देश हूँ तो बड़ाख से उसकी हुड़ी दूट गयी। बस फिर क्या था, मैंने परयर मारकर उसका सर कुचन डाला।

सान बहादुर साहब ने इस्मीनान की सांस ली जीसे वह सुनने के इन्तजार में ये कि इस लड़ाई में हम मारे गये। पर्धान ने यह सुनकर कहा, \_''सच में यह तो बड़ी हिम्मत की बात है।''

हमने कहा, "साहब ।" उस सीप के मरने की शबर मुनकर प्रास-पास की बितदायों के लोगों ने प्रास्त मुक्ते पेर तिया धीर मुक्ते कथी पर उठाकर पुरुस की शकल में बतनी में ले गये क्योंकि उसने बस्ती के बहुतन्से लोगों को मीत के पाट जारा था।"

हम प्रभी इतना ही कह पाये थे कि भारी भूचाल या गया। कोई सीफे समेत बनट गया, कोई सीफे के ऊरार खड़ा रह गया। खान बहादुर साहय बीधने लगे।

"वह निकला! वह रहा! जाने न पाये!!!"

धौर मानूम यह हुमा कि वह जातिम सी बोट सांकर उसी तीकें की तिवाड़ में पून गया था जिन पर हम बैठे घरने कारतामें वयान कर द से हो सीर को देनते हो सारा जिस्स कांपने तथा। हम उद्यनकर प्लीन को साड़ में तो झा गये थे। गयर पहते ती वह यह सम्भों कि हम दुम पकड़ने के लिए पेतरा बदल रहे हैं लेकिन जब हम उसकी झाड़ में ही सड़े रहे धौर वह सांप रंतता हुमा झाने बड़ा तो यह चीखी, "वह रही दुम, पकड़िये न दुम! धौर सीजिए महत्वा!"

यहाँ तक कि उसकी भीर दूबरे सब लोगों की धावा के हमारे कानों से धीर-धीर दूद होती गई। फिर हमें खबर नहीं कि बया हुया। जब होता में भागे तो देखा कि राम बहुदिर साहब का नीकर हमारे ततने बहुता रहा सोग हमारे ततने बहुता रहा सोग हमारे देव कर ने कहा रहा है। उसी गीकर से यह मालूम हुमा कि सीग दमारे पर बर्च की बरह उड़े हैं। उसी गीकर से यह मालूम हुमा कि सीग दमी पर वह पत मुनकर कि हमारी बेहोती का जिक कर-कर के सब लोग हुँव रहे हैं, बड़ी गामियगी हुई। उस बदसमी के साथ कर कर कर के सब लोग हुँव रहे हैं, बड़ी गामियगी हुई। उस बदसमी के

नौकर ने कहा, "साह्य ! आप से अन्छी तो लड़कियां रहीं कि साँव का मुक्ता-विला तो करती रही । आपने तो कमाल ही कर दिया कि वेहीश हो गये।"

हम प्रवनी बेहीबी की वजह बता न पाये ये कि खान बहादुर साहब आ धमके बीर व्यव्य करते हुए बोले, "श्रा गया होग श्रावकी ? भई इस साँप ने तुम्हारी ही दुम को ऐसा भड़का दिया कि कमाल ही हो गया।"

पर्थीन की खाला (मौसी) की लड़की मुँह पर दुव्हा रसे हुए आई भीर हमें देखते ही होस पड़ी। गान बहादुर साहब ने बड़ी गम्भीरता ने कहा, "में तो यह समका था कि सोंग ने तुम्हें काट लिया है, गगर जब टाक्टर ने धाकर यह बताया कि टर से बेहोश हुए हैं तो कुछ इत्मीनान हुआ।"

लीजिए, इतनी देर में ठावटर भी भ्रा नुका था। हम भ्रमी कुछ कहते ही वाले थे कि पर्वीत उथर से गुजरी। वह भ्रामे बढ़ना चाहती थी कि लात बहादुर साहब ने पुकारकर कहा, "ग्ररे भई पर्वीत! इन्हें होश भ्रा गया है, जरा देखों तो सही इन्हें माकर।"

पर्वीन ने दूर से कहा, "श्रव रहने भी दीजिए! गरजने-वरसने का फर्क देख लिया श्राज।"

खान वहादुर साहव ने कहा, "ग्ररे भई, माम्रो तो सही इवर, जरा देखो तो इन्हें। हत्दो फिरी हुई है चेहरे पर। इन्हें कुछ पिलवामो फ़ौरन।"

श्रव हम कहाँ तक चुप रहते । वड़ी मुश्किल से कहा, "कुछ समभ में नहीं श्राता कि एकाएकी मुभे हुशा नया था ?"

पर्वीन की खाला की लड़की ने हँसकर कहा, "होता क्या ? टर गये थे।"

हमने कहा, "खैर, उरने की तो कोई बात नहीं थी। हाँ, यह हो सकता है कि उसी सोक़ से जो साँप निकला तो एकदम मुक्त पर कुछ उर का असर हो गया।"

पर्वीन ने क़रीब श्राते-श्राते फिर एकदम वापस जाते हुए कहा, "कहने श्रीर करने में बड़ा फ़क़ं है।"

सान बहादुर ने बहुत सफाई से कहा, "जब यह प्रपने किस्से मुना रहे ये पुष्के तो उसी बज़त इनकी सचाई में शक था। धगर यह कह देते कि में सौप से बरता हूँ तो में ज्यादा खुत्र होता कि बेचारा सच तो बोल रहा है।"

धर, उस दिन तो जो हेटो हुई वह तो तक दीद में बदी थी, फिलन पर्वीन की नजर से बहु नकरत फिर कभी न जा सकी जो उस घटना के बाद पैदा पूर्द थी। यहां तक कि जब उसकी सादी एक मेनद साहब के साथ हो जई तो उसने अपने शोहर से दुसे मिलतों हुए कहा, "साप से मिलिये ! सार वसत के

सबसे बडे तीत मार साँ हैं, बल्कि सांपमारखाँ ।"

### किस्सा पहले दुवेंश का ए ए॰ हमीद

पहने दवेंग ने दूसरे वर्षेग की वाढ़ी पर हाय फेरते हुए सिग्नेट सुलगाया श्रीर अपना किस्सा भाषद गालिय के इस दोर से गुरू किया :

> श्रच्छे ईसा हो मरीजों का रायाल श्रच्छा है। वह श्रलग बोंच के रक्ता है जो माल श्रच्छा है।।

तीनों दर्वेश इस दोर पर वाह-वाह करते हुए उठे श्रीर पहले दर्वेश का सिर भूमने लगा । पहले दर्वेश की पगड़ी गुल गई । उसने पगड़ी बांधते हुए श्रीकों में श्रीमू लाकर कहा :

"भाइयो ! इस गुलाम नाचीज की कहानी बहुत दुःष भरी है, इतनी दुःग भरी कि पित्रका "शाम सबेरा" के सम्पादक ने उसे सिक़ं इसलिए छापने से इन्कार कर दिया कि उसे पढ़कर कातिब के श्रांसू नहीं धमते थे । मेरी कहानी एक ऐसे शहर के रेलवे स्टेशन से शुरू होती है जो हमसे थोड़ी दूर हमारे इदं-गिदं फैला हुआ है । में पहली बार इस शहर में दाखिल हुआ तो अरीक श्रादमियों के लिवास में था, इसलिए स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया । र जेलखाने में डाल दिया गया । दूसरी बार में गिरहकट के वेश में पहुँचा

तो मेरी यूव धाव-भगत धीर जाव-भगत हुई। तोगों ने हुइहचत से वेजराव होकर मेरे गते में इतने हार डाले कि मेरा पेड्स उनमें युन पमा धीर जब मेरा चेड्स गुन गया से एक धादमी ने अदा मे बिम्मूत होफर मेरी दोनों जेवें कार्टी धीर उनमें से होटलो के बिल निकासकर के गया। एक भीर धादमी भीड को चीरता हुमा मेरी तरफ बड़ा, पास धाकर उनने मणने रूमात से मेरी वोहिनों मूर्ष फारीस धीर उस पर एक बोसा दिया और जैव ने समोसा निकासकर साने तथा।

मैंने पुछा:

"माई यह बोसा भीर समीसा क्या हमा ?"

इम पर वह भादमी यो बीला :

"वड़ी जो गमजा भीर पृत्र गमजा होता है।"

में दिन-ही-दिन में इस पाइमी की सन्त पर दग रह गया। इतने में लोग मुक्ते परिस्ते हुए रेदेशन से बाहर ते झाए। बाहर झानर इनमें से हरेक ने मुक्त से बारी-बारी हाथ जिलाया थीर मेरे गले से खगना-प्रथना हार उतारकर पासते को।

एकाएक एक दाना मेरे पास से नुबरा तिसे देखकर मेरे कर्षों के तीते उड़ गए—इसिनए कि उसकी पिछली सीट पर एक सम्ये मुद्दे बाता घोड़ा इनियों बाता पीला कमाल सिर पर बींचे, ऐतक सनाए प्रस्वार पड़ रहा या। में हैरान हो रहा या कि "या इसाही मिट न जाए दर्दे दिन"--यह मैं कीन से गहर में मा गया हैं।

खैर, तो मेरे माह्यो ! में यहाँ से एक बाजार को तरफ चल पड़ा। एक जगह मुक्ते कुछ मोड़ नजर मार्दे। पास जाकर क्या देखता हूँ कि एक कुत्ता जमीन पर मय-मय-सा तेटा है भीर उसकी टांग में से सूत वह रहा है। पता करने पर मालूम हुमा कि एक घाटभी ने काट खाया है। वहाँ तीन-जार कुत्ते सड़े थे। एक कुत्ते ने कात में जैंगती फेरते हुए इसरे कुत्ते से चटहा। "इमे फ़ौरन टीके लगवाने चाहिएँ।"

इतना मुनकर में भुवके से एक तरफ सिसक गया वर्षोकि मेरे श्रास-पास बहुत स्रादमी साहे थे।

जिस बाजार से में गुजर रहा था वहीं काफी रीनक थी। दोनों तरफ़ की कानें स्वन्रत घीर स्व सभी हुई थी। पूर्णिक रमजान शरीफ़ का महीना था, इसलिए लोग भारी सरया में हीटली में बाखिल ही रहे थे। एक बहुत बड़े होटल के दरवाजे पर छोटा-मा बोर्ड लटक रहा था जिस पर मोटे श्रक्षरों में लिया हुया था:

"यह होटल रमजान धरीफ़ के सम्मान में बन्द है।

ने'ट:--पाना माने के लिए पिछली गली ने तमरीफ लाएँ।"

में सभी बोर्ड पट्ही रहा था कि पास की दूकान में से दो नंग-घड़ंग श्रादमी भागते हुए निकले स्रोर सामने वाली गली में सायब हो गए। मैंने सौर से देशा तो हुकान के माथे पर लाल श्रवरों में लिला था:

'यहाँ भागते चोरों की लंगोटियाँ विकती हैं।''

में वहाँ से भागने ही लगा था कि श्रवानक मुक्ते श्रपनी लंगोटी का खयाल श्रा गया श्रीर में पहले से भी ज्यादा श्राहिस्ता चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मेने देखा कि दो श्रादमी किसी बात पर बड़ी गरमागरमी से भगड़ा कर रहे थे। एक श्रादमी दूसरे से कहने लगा:

"में तुम्हारी ईट-से-ईट बजा दूँगा।"
दूसरे ग्रादमी ने बड़ी लापरवाही से कहा:
"देख लूँगा जब तुम ईट-से-ईट बजाग्रोगे।"

इस पर पहले श्रादमी ने श्रामें बढ़ कर सड़क पर से डो ईटें उठाई श्रीर छन्हें हाथों में लेकर घीरे-घीरे बजाने लगा। इसके बाद उसने अपने हाथ आड़े श्रीर एक तरफ़ चल पड़ा। वस फिर क्या था, दूसरे लोग हाथ आड़कर उसके पीछे पड़ गए। इसी भीड़ में श्रचानक एक कम उम्र लड़का एक बुजुर्ग-सूरत श्रादमी को कान से पकड़कर खींचता हुश्रा बाहर निकाल लाया श्रीर श्रांखें लाल करते हए गरजा।

"अब्बा जान! मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि दोपहर के वयन घर से बाहर न निकला करें, मगर ग्राप सुनी-धनसुनी कर देते हैं।"

जस बुजुर्गधादमी ने मुहलटकाकर छौर काँपते हुए वहा:

"बेटा जान ! में तो ग्रखबार लेने ग्रामा था।"

सडके ने कान छोडकर ग्रपनी कमीज का कालर ठीक किया भीर वहा : "भव सीधे घर जाइये ग्रीर श्रव स्कूल का सबक याद की जिये -- माई

गडनैस ! कैसे माँ-वाप से पाला पड़ा है।"

मेरे भाइयो ! में कपम खाकर कहना है कि में हैरान होकर रह गया भीर वहाँ से जल्दी-जल्दी भाग निकला। भागे बडे चौक के बीच मे एक सूब-मुरत फुहारा लगा या जिसमें से पानी तडप-तडप कर बाहर उक्त रहा या। फुहारे के लीचे एक परिदा बैठा था जो धपने परी पर पानी नहीं पड़ने देता था। उसके उत्तर एक धीर परिन्दादग्रन की डाली पर बैठा था। तराज उसके हाथ में या भीर बहु पलड़ी में पर डात उन्हें तील रहा था। फुहारे की दाहिनी तरफ मैंने हरी-हरी घास पर एक बडे ही प्यारे भीर मासूम गुडडे से बच्चे को देखा जो छोटे-छोटे खिलीनों से खेल रहा था और खड-ब-खद हुँस रहाया। बचामूके इतना प्यारालगाकि, में जो कभी बच्चों को प्यार नहीं करता, उसके पास जाकर बैठ गया । मैंने बड़ी मुहद्दत से उसकी दुटी की उगली से छते हए कहा -

"हलो वेंबी ! हलो स्वीट वेंबी ! हलो किडी ! विस्कृट सामोगे ?"

बच्चे ने अचानक खिलीने हाथ से रख दिये, नेकर की जेब से सामग्रेरी कीम वालो ऐनक विकालकर भौखो पर सगाई भीर मुक्ते पुरते हुए भारी काताज के बोला ।

"मिस्टर ! मुक्तमे वी-सकत्त्वफ होने की कोशिश न करो।"

ऐ धन्ताह के बर्वेशो ! इतना मुनना था कि मेरी पगडी उछनकर मुक्क से दर जा गिरो । जब में वहाँ से भागने लगातो अच्चे ने ठंडी ब्राह अरक द यह शेर पढ़ा:

तिलीने देने यहलाया गया है. भे सुद्र "ताया" नहीं "घाया" गया है ।

मेरे हवास सभी धाने विकान पर नहीं साथ है। में उन्हें दिनाने पर नाने के लिए एक येव पर जाकर येव गया। अब मेरे उपास ठीक हुए तो त्या बेसता है कि मेरे पास ही पमड़ी बींग हुए एक यूड़े बुजूर्य थेंठ है और कुछ पड़ रहे हैं। उनका मुँह किताब ने दोंग रसा सा। मेने सीवा कि नती इन से बरा बोन्दों बातें ही कर नें। मेने सवा साफ करने हुए कहा :

"नवों साहब, ब्राज मीसम कैना है ?"

दूसरी तरफ़ से कोई जयाय न मिला। भेने कान साफ़ करने हुए अपना सवाल किर दोहराया। वह किर उसी तरह नु। रहे। तीमरी बार मवाल करने पर वह बुजुर्ग किताव चेहरे से हटाकर मुभे गुस्से-भरी निगाहों से पुरने लगे। उन्हें देखकर मेरे वेंच के पांव तने से जमीन निकल गई वगेंकि वह बुजुर्ग मुँह में नुसनी लिये जल्दी-जल्दी शहद पूस रहे थे। में वहां ने सिर पर जूते रखकर भागा और शहर की सबसे बड़ी सड़क पर आकर दम निया लेकिन यहां आकर अजीव ही तमाशा देखा। चौक में ट्रैफिक का सिपाही वें- शुमार साइकिल सवारों के बीच में खड़ा उनका चालान कर रहा था। धूप अच्छी तरह निकली हुई थी, किर भी इन लोगों का सिफ़ं इसलिए चालान हो रहा था कि वे मुबह के बज़त बग़ैर बत्ती के साइकिल चला रहे थे। एक कोचवान मेरी पगड़ी देखकर तांगा मेरे पास लाकर बोला:

"दाता के दरवार चितयेगा जनाव ?"

मेरे इन्कार करने पर कोचवान बोला:

"सरकार पलक भावकने में पहुँचा दूँगा। पन्द्रह हार्स पावर का घोड़ा है।"

मैंने डरकर घोड़े की तरफ़ देखा। घोड़े ने गदंन पुमाकर मुभे देखा श्रीर नाक चढ़ाकर बोला:

"भूठ वकता है। मैं सिर्फ़ एक हार्स पावर हूँ।".

जैसे-जैसे शाम हो रही थीं मेरे दवेंग भाइयो वैसे-वैसे मुक्ते किक हो रही ची कि रात कहीं गुद्रारी जाए। पूमते-पूमते में शहर की चारदीवारी में ब्रा गया। यहाँ एक जगह कुब्बाली हो रही थी, तबले बज रहे थे भीर कब्बाल फूम-फूम कर यह दोहा बार-बार पढ़ रहे थे

इक माजग मुनासा है में हम्तो इस्क का "नैती" का एक भाशिके दीवाना कैस मा बादे छना पे दोनों के मकंद जुदा-जुदा लेकिन वह दोनों कड़ों से माती थी यह सदा क्या?

तेरे मुखडे ते काला-काला निल वे वे मुडिया सियालकोटिया !

पहले कटबाल उठे तो एक भीर कब्बाल साहब माए जो टेलर मास्टर भे । उन्होंने बैठने ही माना मूच कर दिया:

मेंने सानों के कोट सिथे सितमगर तिरे लिये !

इस पहले ही मिसरे से लोग इतने प्रमावित हुए कि उन्होंने उठकर नावना शुरू कर दिया और धपने-घपने कोट फाड हाले। दरजी कब्बान के शागिर धाने बड़े धौर देखते-ही-देखते सारे कोट जमा करके ले गए। मैंने धाने कोट के यटन वद किये भीर भागे चल पढ़ा।

ऐ मेरेप्पारे चौथे दर्वेश <sup>।</sup> इससे पहले कि मैं कहानी का मासिरी हिस्सा चयान करूँ, तु प्रपनी वास्कट के घन्दर की जेव में घपना दाहिना हाथ डालकर बगले का एक मिग्रेट निकालकर पिला।

इम पर भौषे दबेंग ने रोनी सूरत बनाते हुए यमले का सिग्नेट निकाला भीर पहले दवेंग्र की दिया।

यगने के निग्रंट का कश सीचकर पहला दवेंग एक टौन पर खडा हो गया मीर धपनी इन्होंनी सुताने लगा।

"माइयो ! शाम हो चुकी थी। मैंने कहीं से मृत रखा या कि इस शहर में शाम के बब्द सुबहाल लीग दस्तरखान पर लाना चुनकर मेहमानी की सत्तारा में गितियों में चक्कर त्याया करते है। जुनांचे इसी उम्मीद में में भी गितियों में पूमने लगा। एक गती का मीड़ गुड़ते हुए श्रचानक काली ने मेरे मुहे में कपटा होना मीर दी घादमी मुके उठाकर किसी होटल में ते गए। मुर्मी पर विठाकर एक ने पिस्तीत निकातकर वाहर रस दिया मीर बाकी दोनों मादमी कृतियों रशिकार मेड के किसे बैठ गए। एक ने कहा:

"हमें साना सिलाफी या हमारी मीलियों हडी करी।"

भं गत्नाटे में था गया। उन्होंने इस दोरान में तरह-तरह के सानों का धार्टर दिया धीर गा-पी कर बिल भेरे हथाले करके जलते उने। मैंने उठते हुए जिल होइल के मैंनेजर के हथाले कर दिया धीर होइल के मैंनेजर ने मुके पुलिस के हथाले कर दिया धीर पुलिस मुके हथालात में ले गई। संयोग देखिये कि ध्रयानक मुके रायाल धाया कि भेरी दोषी में एक क्रोमती पत्थर जड़ा हमा है। उसे थेचकर भेने जीहरी के साई स्थानह राये बसूल किये। पान रुपये हथालात के दारोगा को दिये, पान रुपये में उन लोगों का जिल ध्रदा किया जो मेजवान की रालाझ में रात की गतियों में ध्रमा करते हैं धीर बाज़ी पैसे जेब में डालकर पाक टी हाउस में जा बैठा धीर जाय पीने लगा।

मेरे बिल्कुल सामने एक लम्बी नाक वाला खादमी प्लेट में दर्फ हाले उसके साथ रोटी सा रहा था। एक खीर बादमी झाइसकीम में सीरे के कतले डाल कर पी रहा था। बची हुई आइसकीम उसने अपने बटुए में डाली, यूट के तसमें योलकर राये का नेट निकाला, बिच पर दस्तयत किये और होटल से बाहर निकल गया। एक नौजवान तड़का चाय की प्याली सामने रसे जार- जार रो रहा था और बार-बार ऐस ट्रेडिटाकर उसमें झांमुपों की बूँदें गिरा रहा था। सिग्नेट खभी खत्म भी न हुआ था कि उसने उसे चाय के प्याले में डालकर बुभाया। इयर-उधर देखकर ऐस ट्रेडिंग के विकास होटल से बाहर निकल गया। जहाँ वह बैठा था, उसके ठीक ऊपर लिखा था:

"मेहरवानी करके सिग्नेट प्यालों में मत वुक्ताइये श्रीर झगर श्राप ऐसा करने पर मजबूर हैं तो बेरे को कहिये कि चाय ऐश ट्रे में लाए।" मैं घठने ही बाला था कि दो गर्ज लियों बाले जुकरात टाइप धायमी धनर धाए। भेद के फिद बैठकर उन्होंने एक जीट ककरी के मरज का धार्डक दिया भीर जब मन्य धाया तो बढ़ी लामोगी से मन्त्र खाने लगे। इस होटल से बाहर निकलकर मैंने सोचा कही जाऊँ? कियर आर्कें? दो शायर मेटे पास से गाति हुए पुजर मए:

मन का पद्यी बोल उठा है।

बोल सजन तेरी जेव में क्या है ?-जेब में क्या है ?

मेरी जेव की बात न पूछी

हाय कोई पैसा नही।

षय मेरे सामने कोई मंत्रिल न थी। चुनाचे मेंने यूँही बिना किसी उद्देश्य के पूमना गुरू कर दिया। मिसरीशाह के सामने बाग में मुफे पुलिस के दो सिपाहियों ने रोक लिया।

"कौन हो तुम ?"

मैंने कहा, "पहला दवेंद्रा।"

मेरा इतना हो जवाब मुनकर वे मुफ्ते पकड़कर याने ने गये ग्रीर ग्रावारानरीं के जुमें में मुफ्ते हवालात में बन्द कर दिया गया । इस हवालात में मेरी मुगावान एक ऐसे ग्रावानी से हुई जो सून करने के जुमें में वही रात-गर के तिए रक्ता गया या बसके किताक इतनाम यह पा कि उतने एक ग्रावानी से नेकी की थी ग्रीर किर उस ग्रावानी को दरिया में दात दिया

रात-भर में उस भ्रादमी से डरकर एक कोने में दुवका भैठा रहा भीर वह भ्रादमी चील-चील कर पुकारता रहा।

"नेकी कर दरिया में हाल।"

सुदा-सुदा करके सुबह हुई और पुलिस वालो ने मुक्ते छोड दिया। मैं बाहर निकलकर वया देखता हूँ कि मेरे पीछे दुम निकल साई है। मेने जल्डी से उसे दबाया भौर स्टेशन की सरफ भाग उठा। कहीं गाना हो रहा था : मेरी गठरी को लागा चोठ मुसाफिर भाग चरा ।

चीर ऐ मेरे वर्षेश भाइसी ! अब मेरे इस तिक्से में चाकर दम लिया है स्थीर रादा ने भाहा सी इसी जगह दम दूरेगा ।"

गर किंग्सा मुनकर थी दवेंश तो एक-दूसरे का मुँह देशने लगे श्रीर तीसरे दर्भेंग ने उछ्नकर कहा ।

"भाई ! सुदा के लिए मुके यह किस्सा लिसकर दे दें। मैं नया-नया चसाबार का एडिटर हुमा हूँ।"

होना धारम पहले दवेंग के जिस्से का ।

#### दिमाग चाटने वालें

इवराहीम जलीस

मेरे मिलने वालो की कोई संस्था नियत नहीं है मगद उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में रह-रह कर मुक्ते खयाल माता है कि काश ! उनसे मेरी मुलाकात न होती या काश ! प्राय अनुसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाए । यह जरूर है कि पहली बार जब मैं किसी से मिलता है ती स्वमायवदा यह उरूर कह देता है कि मुक्ते बारसे मिलकर बहुत सुशी हुई। यह बाक्य बिल्कुल भौपचारिक है भौर इसके भव भौर महत्व पर घ्यान दिये दिना ही यह बाक्य मुँह से भपने भाप ही निकल जाता है लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि इस वावय से अनुचित लाभ उठाया जाए और इसलिए बार-बार भेंट की जाए कि पहली बार मुक्ते उनसे मिलकर बढ़ी खुशी हुई थी। वैसे धव में सच-सच बता दें कि धव तो इन मिलने वालो से मिलकर सके बहत कीक्त होती है। जी चाहता है कि जरा बीठ बनकर, जरा वैमुख्बत होकर साफ-साफ कह दूँ कि मैं भाप से हरिंगज नहीं मिलना चाहता। मुक्ते ग्राप 'से मिलकर न पहली बार कोई खुशो हुई थी घीर न झब हुई है और न झागे कभी हो सकती हैं। मैं बटी विनसता से प्रार्थना करता हूँ कि मुक्ते माझ कीजिए भीर भगवान के लिए भेरा पीदा छोड़िये।

लेकिन क्या मब भे ऐसा कह सकता हूँ ? नहीं, नहीं, शायद में ऐसा नहीं कह सकता । भे लाय कोशिश कह तय भी ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मुक्त में यह नैतिक साहत ही नहीं है जिसकी हर महापुर्य ने शिक्षा दी है और जो स्ट्रिट के म्रारम से माज तक (पैगम्बरो मीर म्रागारण व्यक्तियों को छोड़ कर) किसी इत्यान में पैदा न हो यका। इस ससार में नितक साहस को उत्तम महत्त्व प्राप्त नहीं है जितना कि नैतिक कायरता को प्राप्त है। नैतिक कायरता के लिए दिल-गुरदे की जरूरत नहीं। मनवत्ता नैतिक साहम राज्या बड़े दिल-गुरदे का काम है। निकित पूँकि मेरे दिल-गुरदे बहुत कमज़ोर हैं म्रीर स्वभावतः मारामतलब भी हैं, इसलिए मुक्त में नैतिक साहस मा ही नहीं सकता। मतः हर जैद, बकर, उमर से पहली मुलाकात में बेयटके यानी वग़ैर सोचे-समफें कह देता हूँ कि मुक्त मापसे मिलकर बड़ी खुवी हुई।

मगर इन्साफ से भ्राप कहिये कि सैयदगाह जियाजलहसन से मिलकर -सही भ्रमुल श्रीर दिमाग रचने वाले किसी इन्सान को राशी हो सकती है ?

मुक्ते प्रपने दोस्त मोहम्मद रियाज्यां पर बहुत गुस्सा प्राता है जिसने एक गुम या प्रगुम दिन सैयदशाह जियाजलहसन से मेरा परिचय कराया। यह कोई मज़क़ नहीं बिल्क एक गुली हुई सचाई है कि जिस दिन भी सैयदशाह जियाजलहसन से किसी प्रादमी का परिचय होगा वह दिन उस ग्रादमी के लिए प्रवश्य एक प्रगुम दिन होगा। चुनांचे मेरी जिन्दगी में अब इस प्रगुम दिन के अलावा दिन प्रतिदिन प्रगुम घड़ियां वड़ती जा रही हैं नयों कि सैयद शाह जियाजलहसन रोज़-रोज़ मुक्त मिलता है। में जितना उससे दूर भागता हूँ वह जतनी ही तेज़ी से मेरी तरफ़ दौड़ता है, मुक्ते पकड़ लेता है शौर मुक्ते हार मानकर दांत खोलकर मुस्कराना पड़ता है शौर फिर में पूछता हूँ—"श्रोह! सैयदशाह जियाजलहसन साहव! कहिये अच्छे तो हैं?" श्रव फिर कुछ न पूछिये। सैयदशाह जियाजलहसन की ज्वान चलने लगती है तो फिर घंटों चलती रहती है, एकने का नाम ही नहीं लेती। श्राप

न्विठिये भौर अपने धीरण का इन्तिहान हेते रहिये। परिलाम-स्वरूप विफलता भाषको या मुक्ते हो होगी, सैवदशाह जियाउलहसन कभी विफल नही हो -सकता।

बहुदस अम में है कि पूर्ति वह दो-दो, तीन-सीन परों तक बिना षके बात कर सहता है भीर मुनने वाले जुम्माण उसकी बाते सुनते रहते हैं तो विनस्मदेह उसकी बातें बहुन दिखसण होनी है। जभी वो मोग प्रपत्ने दिख के पाव को देखने की बजाण पूरे प्यान के साथ उसकी बातें मुनते रहते हैं। संवादा को देखने की बजाण पूरे प्यान के साथ उसकी बातें मुनते रहते हैं। संवादा विवाद का मान मुग्न करने की कोशिश नहीं करेगा कि आप किस मूह में हैं। वह हवकी परवाह कभी नहीं वरेगा कि अपपन्ने प्रवाद का पाव के परवाह कभी नहीं वरेगा कि अपपन्ने प्रवाद का पाव के परवाह कभी नहीं वरेगा कि अपपन्ने प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद का प्रवाद के प्रवाद की साथ की प्रवाद के स्वाद हिम्म की बातें, वर्षा पहले प्रवाद करता है— वह अपरन्न वातें, वेदान की बातें, हरा विवय की बातें, हरान की बातें, त्राज की बातें, व्हान बातें, वेदान की वातें। जिवाद करना वातें, वेदान की बातें, वरा रहता की निवाद करता रहता की साथ करता करता है— व्हान बातें, वेदान की यातें। जिवाद करना वातें, विवाद करता रहता कि वह बातें करता रहता कि वह बातें कर रहता के स्वाद करता करता करता हमा के स्वाद करता करता हमा के साथ करता करता हमा की साथ करता करता हमा करता हमा करता करता हमा करता करता हमा करता करता हमा करता हमा करता करता हमा करता करता हमा हमा करता हमा हमा करता हमा करता हमा करता हमा हमा हमा हमा हमा हमा हमा हमा हमा

में मानता हूँ कि सादगी के मुँह में जबान इसी विए जड़ दी गई है कि यह बात करे। बात करना किसी भी तरह से समानवीश हरकत नहीं मगद मुम्हें यह कहने में करा भी सकीच नहीं कि दिमाग घाटना स्रवस्य एक समानवीय हरकत है।

विषाउलहतन जब कभी मिनता है तो पहले यह जरूर कह देता है कि "'नहीं-नहीं, कोई खास बात नहीं। जस, इधर से गुजर रहा था, सोचा नुमसे दो-एक मिनट के लिए यार्तें करता चलुँ।'

धव मुनिये उसकी दो-एक मिनट की बातें।

' ग्ररे मई! कुछ सुना तुमने— मभी-मभी एक बहुत दुःखद घटना हुई। -वह मोहनलाल है ना—चलती मोटर से गिर पड़ा। देवारे को बड़ी सख्त -वोट माई।" के पूछता है। एकौन धारनवान 🖓

यह बार्यय में चलका है। एकार महत्वनाच की नहीं चानते । ही हैं। महिन्यात को तुम नहीं जानत । तुम उपने कभी मिले ही मही । मीट्वान येलाका एक बंदा रम्पान द्रापत है। जिल्हा त्यानाकाम्य की भागा । बहा दिन भगा, हैमपुत । बिल्क दिल्ल द्वानारायण को तरह विनेदी भीर हैंगहुन। है। है। जिल्हा प्रयानास्थयण का क्या तासीण को नाए। सभी-सभी पुनर्ह भै समवा रवर्षवास हुसा । सहज इन्छ छन्तु और । हो सन्, परस्व मा भाषा । येनारा नगर होत का 😁 धर ध्या । उसकी धरमुकी बहुद कल्यान भी । समारहीन को भारतायद त्मालनी जानते । जेवार के बीरेट्यें वरी भे । मरे, भी भई ! कुलर पुण बच्द की लवीमत मब वीमी है ? कीतने सास्टर का इत्सान भरता र १ १ । सानकान का मही कोई समझ पास्स्री ही गरी । सब नीम राज्या लाखण जान है । धन का धार मेरे इसक दर्श माले भी प्राप्तार हे भीते. बा लंड मांच तह साथ औं देशकर है। इस पर ह मात पाद मा गई। यह हाक्य अंकड त्येच का प्रदेशात के ब्रेटिया<sup>ई</sup> चन्हाने इस्सीपा दे दिया १ ) बहुत । अस्य मध्यान है उनमें । वैने मही जिन्दगी में के ही सारामक संस्थान संस्थान देखा है। एक की दास्त्र पार्ट हुसैन में बीर दूसर बात कार बर शराब इब स बचेंद्र में । तुमरे मीरून संग्रीसम नवला मन्द्र की घट घटना ता उठक सूती असी कि एक बार कर् एक बड़े रईम का तवना ठाक बन्द म इसा ग्रा इकार कर दिया था हि र्स ने बूलान के बाहर ही से माहर में के कि बह पुगड़ से कहा गाँक

"ए मियों तबले बाले, इपर बाबा, इसे ३ हे करना है ।"

मोहम्मद क्रांसम म श्राहम-गम्मान या । उसन तैमें दूरान में ही दैंडे कहा, "गरज पड़ी है तो भोटर से उत्तरकर यहाँ धाधी वरना भरता सह नापी"—यह है श्राहम-गम्मान— निजारन वरता है, श्राह्म पेशा है। अला किसी रईस से वर्षों देवे । वह तो इस वन्त अरे भाई वर्तों हैं। खड़े हो गए। अर्थों यार वैठों —यहाँ जा रहें ता, वैठों भई वैठों ।"

१. प्राघा हकीम जान के लिए खतरनाक होता है।

मगर मिने जवाब दिया कि घुके साढे प्यारह बने एक साहब से मिलना है। मारु करना विधाउलहगन, में मोहम्मद कासिम तबलची के झात्म-सम्मान की बहानी पूरी तरह न गुन सका मगर बया करूं, मजूरी है। ठीक लादे प्यारह बने उन साहब से मिलना उक्तरे हैं भीर शब प्यारह बनने में पंडह मिनट बाकी हैं। सम्बद्धा किर मुसाकात होगी।

हतके बाद में बहुँ से किर पर पाँच रमकर मागता हूँ। यह बिल्कुल मूठ है कि साई गारह अमे मुफ्ते किसी साहब से मिलना है मार यह बिल्कुल सक है कि मुफ्ते उरमी मोहलताल या जनके विनोदी मामा स्वर्गीय किरटो दवा नारायाए या होटे-छोटे बच्चों वाले स्वर्गीय कमरहोन या डावरर फाइकहर्वन मृत्युर्व प्रोडंतर घोर सबसा मर्चेट से कोई दिल्वच्यी नहीं है। मोहलताल, त्रित में बातता तक नहीं, मई सपर मोटर से मिर एस तो में बया करें ? इस्टो स्थानारायण वह बेंब्युल धौर बिनोदी व्यक्ति में तो यह हों । कमरू-होन की मौत बहुत दुःखदायी यो तो भई जबकी मौत में मेरा वया दवल ? बावरर कावक हुनैन ने इस्तीआ दे दिया तो मेरा क्या विमाह। मोहम्मद काविस बतने वाले में बयर सार-सम्मान है तो हुमा करें। मुफ्ते जनते तथला दुक्स नहीं कराना है।

मुक्ते शिक्तं घवेले जियाजनहसन ही से शिकायत नहीं है बहित जियाजन हसन के सारे भारपों से पिकायत है। भेरा मततब जियाजनहसन के सने या रिश्ते के भारपों से नहीं है बहित जियाजनहसन के परे के भारपों यानी जियाजनहमन की तरह दिमाग-चाह सीयों से है। दिमाग चानन निर्फ़ एक पेसा है बहित जबकी निगतों तनित कलाओं में भी होती है।

सैयद शाह निवाबसहसन के एक पेशे के भाई ममुलक्षजत साहब है। यह मुख्यपजत साहब किसी जिसे की एक तहसीस के पेशकार है। प्रमृती किसी--किसी कार्यवाही के सिलासियों में हर हुन्ते-ये हुएते पर शहर माते पहते है भीव जब भी मुम्ले मिसते हैं हो पहला खबास यह करते हैं:

"मियौ तुम कब भाए ?"

भी जयाब देता हो, ''जी में तो यही हैं। यहून दिनों से यहाँ रहता हो। भ नो पान गान से जिली छोटे से सफर पर भी नहीं गया।''

नह फरते हैं, ''धोह ! यह शायद धापके भाई हैं जो बस्बई में हैं ?''
भी फहता है, ''ओ मेरे तो कोई भाई बस्बई में नहीं हैं।''
बहु घड़माते है, 'चरे कोई ये ना मियो तुम्हारे बस्बई में ?''
धव में उनमें किय तरह बहुय कहाँ। इसलिए मूड मूठ कहना पड़ता है:
''धनदा ! धाप घायिद हुमैन को पूछ रहे हैं। जो बहु तो बस्बई में
फिल्म ऐक्टर बन गये।'' (हालांकि घायिद हुमैन तो यही हैं घोर यही एक

ाफतम एनटर बन गय । (हालााक साम्बद हुमन ता यहा ह आर यहा एक दृश्तर में नौकर हैं)। यह पृथ होकर कहते हैं, 'हाँ मैंने कहा या ना। ग्रन्छ। भय भ्राप नया कर रहे हैं हैं"

जी तो न हता है कह हूँ, कक मार रहा हूँ मगर पूँकि वह मेरे बृजुर्ग के मिनने वालों में ते हैं दसिलए जवाब देता हूँ, ''जी, एक असजार का एडीटर हों ।' फरमाते हैं, ''अप बार के एडीटर हों ! सूब, अच्छा आजकल असजारों में क्या छर रहा है !'' ऐसे सवाल के बाद अपना और उनका जी एक कर देने को चाहना है मगर उन्तान एक विरम प्राम्मी है और वह न सिर्फ तह-मंत्र के पेशकार हैं बहित मेरे बुजुर्ग के मिलने-जुलने वाले भी हैं।

यह जब कभी प्रानी तहसील से शहर श्राते हैं तो ये सवाल हर बार दोहराते हैं ग्रीर दो-तीन घंटे तक बराबर दिमान चाटते रहते हूं मगर परसों भने उन्हें बड़ा चकमा दिया। यह शहर श्राये थे। एकाएक श्राविद रोड पर नजर पा गये। में साइकिल पर जा रहा था। मुक्ते देखकर पुकारा. "मियाँ श्ररे ठहरों ठहरों, बात तो मुनो।" मगर भेंने बिल्कुल श्रनजान होकर पैंडिल तेज किये श्रीर नाम पत्नी सड़क पर मुद्द गया हालांकि मुक्ते मुक्जिम जाही मार्केट जाना था।

जियाउलहसन के तीसरे भाई हमारे एक पड़ोसी बुजुर्ग भी मालगुजारी के महकमे के पेंदान पाए हुए कमंचारी है। उन्हें बुढ़ापे की वजह से ज़ल्दी नींद नहीं श्राती। इसलिए वह सारा वज़्त, जिसमें उन्हें नींद नहीं श्राती, मेरा दिमाग चाटने में विताते हैं। रोज रात को खाने के बाद श्रा जाते हैं श्रीर आते हो पहला सवाल यह करते हैं, "सुनामो बाबा, मात्र सस्वार में क्या निवाह ?"

मुक्ते प्रस्वार कंटरम तो है नहीं, इसीतए प्रश्ववार उनकी तरक बढ़ा देता हूँ मार वह सखवार ज्योंना-स्थो वाचत करते हुए करमाते हैं, "सतवार दों गुनद को हो पढ़ चुना हूँ। इसमें बचा रखा है। कुछ तो सुनामी। स्टानिन किन्द्रशान पर कब हत्या बोजने वाला है।"

मेरा इराडा है कि किसी दिन जब मेरा घोरज बाकी नहीं रहेगा तो में चनसे साफ़-चाफ कह दूँगा कि फ़िब्बा न तो स्टानिन को बावले कुले ने काटा है कि वह हिन्दुस्तान पर हमता करे घोर न मुझे कि मैं घापके साथ बैटकर दोनीन पर्टों तक प्रख्वार को फिर से पढ़ें । धापको पेंसन मिल पुकी है। धापको नीद नहीं घाती तो फिर घाप बने पर बैठक तारे मिनते रहिने मेरा वनत क्यों बाया करते हैं ? मेरा दिमान कहाँ इतना फ़ासतू है कि घाप बैठे थाटा की लिए । हजरत मुझे सोने दी लिए । रात के प्यारह बन रहे है।

सपनी बुजुर्गी या मेरी रूरमांबरदारी का मनुवित लाग क्षो न उठाइये। विवादसहसन के एक जीवे साथी मार्टिस्ट हैं। लोग उन्हें हर जन-मोला कहते हैं मार उन्होंने बहुत सादयी में मणना उपनाम "वैकमाल" रता है। वह एक बहुत मण्डे कवि, बहुत सक्डे कहालीहार, बहुत सक्डे प्रकार

हु । यह रेम पहुँद कर कार्य कुल कर कहानिकार, कहा कर वा पाना) है। युवनुव तरंग भी बहुत अच्छा अक सब्दे कि ती था गी (तती धा कहते वाला) है। युवनुव तरंग भी बहुत अच्छा अवाते हैं। माजकल नाच भी सीख रहे हैं। माजकल नाच भी सीख रहे हैं। माजकल नाच भी सीख रहे हैं। अगर एक घटड़ाई या खराबी गेहर हैं। जिस कभी में उन्हें नजर पा नांवा हूँ तो बस एकडकर उसरहरती मोटर में बैठा सीधे घर ते जाते हैं। हुम्म होता है कि पहले चाय सिबंट पोजर दम तांज कर ने। बाय पीकर बहुता ही सिबंट बनाता हूँ कि बहु मगती नई नगम या गजल शुरू कर देते हैं। घट में हूँ कि बात-बे-बात बाह-बाह कहते लगगा हूँ। पन्ह-चीत नई किवजाओं का स्टाल हो पूजर देवी हैं—कमानी कहानियां, पात्र वीत कहानियां। चुकर होती हैं—कमानी कहानियां, पात्र वीत कहानियां।

ं थी बज गये। प्रत्यर में बीपहर का साना पाया। साना साते-साते भी प्राप्ती रचनाओं का जिल करते रहते हैं। साना सात्म करने के बाद बचे-पुंचे निस्त, भाषण, दैनिकी, कुछ बो, लोगों के पत्र, घीर कुछ किलत लड़कियों के प्रेम-पत्र। लोजिए धव पाँच बज गये। ज्ञाम की नाय प्राती है। ज्ञाम की गांव प्राती है। ज्ञाम की गांव प्राती है। ज्ञाम की स्वाद प्रतिक किया घीर गण के भारी प्रोग्रामों के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए नतीफ़ें घीर चैतवाजी का दौर शुरू हो गया। रात के प्राट बज गये। प्रत्यर से रात का साना भ्राया। साते-सात देवन टाक होती है। नी बज जाते हैं। प्रव कुछ सामोशी घीर सन्नाटा होता है मगर इस पर भी विष्ट दिसान नगे:

्यह नाजमहत्व है, यह नरातिस्तान है, यह नसीम जूनियर की वस्वीर है।"

ं यह एक नडकी की तस्वीर है जिसके चेहरे पर प्रेम की विफलता के प्रभावों की जाहिर करने की मैंने बहुत कोशिय की है।"

भोरी यह तंदुए की तस्वीर-- प्रय की साल बस्बई की कला-प्रदर्शनी में भेजी जाने वाली है।"

लुटा खुदा करके रात के के दो बज गये। दो बजे से संगीत का प्रोग्राम गुरु हो गया फिर रात के पांच बज गये। श्रव बुलबुल तरंग पर भैरवीं बजाते लगे। राग-रंग की यह मजलिस श्रभी जारी थी कि पास में किसी टापे ने मुगी बोल पड़ा। एक मस्जिद से मुश्रदिजन की श्रजान गूँजी।

फ़रमाया. "अरे देखा तुमने, आदिस्ट को दिन और रात के चक्र की कोई ख़बर नहीं होती। अरे ! तुम्हारी आँखें लाल हो रही हैं। अब तुम सी जाओं। मैं जरा आकाश की लालिमा का दर्शन करें।"

में सोचता हूँ कि क्या में सो जाऊं ? मगर शायद में न नो सकता हूँ ग्रीर न सोच सकता हूँ क्योंकि मेरे सिर में जितना कुछ गूदा था ग्रार्टिस्ट ने सारे का सारा चाट लिया है। ग्रय मुक्ते क्या करना चाहिये ?

श्रव मुक्ते यह करना चाहिए कि जब भी मुक्ते दोवारा श्राटिस्ट साहव से मिलना पड़े तो पहले ही बीवी-वचों को नसीहत कर श्राऊँ ताकि फिर में भी क्राटिस्टबन आ के मौर मुक्ते दिन क्रीर रात के चक्र की खबर ही न हों। जाहिर है कि जब मारा दिमाग पाट लिया जायेगा तो फिर दिन यो र रात के चक्र की खबर ही न होगी।

जियाजनहस्त के पोचले आई चौधरी रामनियान औ है। बहुत यथपन
में मेरे साथ प्राथमिक करना में पढ़ते थे। प्राथमिक पाम करने के बाद पर
सपने दावा की कराई की हुएतन पर बंठ गए। फिर जमाना गुगर गया। बीठ
मीठ एक पाम कर निया। इमका गाम नियान को भी पना चल गया। बर
मुक्ते बढ़ा लायक खादमी नममन्त्रे तथे। धपने कारवार के पत्र पड़ाने घोर
सिवाने के सलावा सपने राज फोड़ के इलाज में नेकर प्रपनी जड़नी बी
सादी कर हर मामने में मुक्ते मसीवाग करते हैं। उनकी बातचीन में बारसाद बीठराया जाने साना घानय सह है

"भई सुम तो ज्ञान भीर साहित्य की खूब चर्चा करने हो । बुद्ध दनाम्रो तो सही कि बया देशी कपडो के साथ विलायती वपडो का भी व्यापार करें ? '

"वपा छोटे लडके को गिरजा के स्कूल में भेज दूँ या अपने सरकारी स्कूल में ही भेजूँ?"

"नया राज फोड़े का आपरेदान कराऊँ या दवाइयाँ ही लाता रहें ?"

"पया दीवान खाने की दीवार देंटो में चुनवाऊँ या लक्की की जाली रूपवा हूँ?"

"नया हुनका छोड़कर सिग्नेट शुरू कर दूँ या सिर्फ पान खाऊँ?"

मतलब यह कि रामिकान जी हर रोड पुमले मेरी काविनियन वा इस्तिहाल नेने ये निए कोई सलाह-मसिवार करने जनर माते है भीन मिठ इस्तिहाल नेने ये निए कोई सलाह-मसिवार करने जनर माते है भीन मिठ इस्तिहाल कि उनके कहते के मुनुसार मान भीर माहित्य की सुब कवां करना हूँ भीर मेरी भीपडी में बहुत बड़ा दिनाए है। प्रव में रामिकात जी को किल नरह नममाठी कि मेरी लोगडी में जिनना बुख गुदा था वर जिलाइत इसन ने, तर्मील के पैराकार ने, पढ़ीमी बुजुर्ग ने, माहिन्ट ने घीर नृद मानते बाट झाता है। यब में सामनी बना मतिवार में सकता हूँ कि महत्त नाट मोठ का मार्यस्मन कराना चाहिए या स्वादयों मानी चाहियें। इसनिए मुक्ते माफ कीजिए मीर इसजित दीजिए। गुद्रा हास्ति थी?

# अगडर ग्रेजुएट

# ऋ'जुम मानपुरी

म् इटचमीं की श्रीर बात है बरना शहें की तालीम के फ़ायदी से कीन् भवामानुस इनकार कर सकता है । श्वीर याती को छोडिय मीजूदा तानीम का यही एहमान त्या कम है कि साखी जीजवानी की डिग्रियो दिलवाकर इस लायक बना दिया कि संसी, तिजारत, उद्योग, यारीगरी जैसे जलीत कामों की तरफ़ से स्थान हटाकर सरकारी नौकरों हासिल करने के लिए निहायत ही आजादी के साथ अपनी विरमत आजमाएं। अब अगर अपनी क्रांशिय में किसी को कामयाबी न हो तो इसमे अंग्रेजी तालीम का नया लसूर । यूनिवर्सिटी का काम तो निर्मूट कर चेला बना लेना है. मौग खाने का काम तो आएके जिस्से हैं। इसके बाद मांग खाने की सनद पास रहने के दावजूद दर-दर ठोकरें खाने पर भी रोजी का सहारा नहीं मिलता तो यूनिवसिटी पर क्या इलजाम । कुछ सिरिफरे अंग्रेजी पड़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी का सारा इलजाम सरकार के निर थोग देते हैं—हालाँकि सरकार ने अंग्रेजी तालीम पाए हुए लोगों को खपाने के लिए आजकल नौकरी का हल्का इतना वड़ा कर दिया है जिसमें काफ़ी गुंजाइग है। पहले वी०ए०,

एम० ए० को डिप्टियाई किस्म की सिफं ऊँची नौकरियाँ मिलती थी। अब हैमें ग्रेजुल्टों को जिनको खेती, तिजारत अभे नीचे दर्जे के कामों से दिल-बर्गी नहीं होती द्यामान सं भामान नौकरी जैसे घरदली भीर चपरासी की जगह तक देने में सरवार उद्यानहीं करनी बयोकि नौकरी ग्रीर वह भी सरकारी — बारं ग्राटली की ही बया न हो — कारोबारी जक्ष-जक वक-यक के वामों से तो हर हाल में बैहतर है। एक ग्रेजुएट से बनियों की तिजारत का काम लेना यूनिवर्मिटी की डिग्री की तौहीन नहीं तो श्रौर बया है । मैयमेटिवस में भानमें को दुकान का कौडी-कौडी हिमाब रखने के लिए कहना एक ये जुएट की किननी इन्सल्ट है। नौकरी में बौर नहीं तो एक यही पायदा बया बाम है कि धाटमी को फैशन से रहने का काफी मौका मिलना रहता है क्योंकि निनानवे के फेर में पड़ने के बाद तो फिर न काल रकी परबाहत टाई की फिल और न फैशन का लाबाल-रात-दिन मिर्फ स्पर्धा पैदा करने की धून । हालांकि सिक्षित जटिलमैन की पहचान उमका अप-टू-डेट फैशन है धौर जब उसी के रख-रखाव का मौकान मिले नो फिर एक घाम धादमी ग्रीर पट्टे-लिले में फर्क़ ही क्या रह जाता है।

मंगे मुनाकातियों में एक येत्रुण्ट माहद है। उनके कान में खुदा जाते किनने तथा फुंक दिया कि धारमी नीकरी में कोशिया और नियारिया मिलमिन से बड़े लोगों में मुद्दुर-शाम जो मुख्य मिनने का सौदा नियारिया उनको छोट-प्राद बाकीपुर, डाक बनना रोड में चद मोबियों को नीकर रख बर दुने की मक दुकान खोल दी। यह कीन नहीं जानना कि मोबी सथा, यो ने बान बाम भी धादमी गुरू कर दें तो मी-प्याय राये माहाना से हो मरेगा सगर पोड़ीशन भी खातित कोई चीज है। एक घरीफ हिन्दुलानी थीर वह भी फर्स्ट बनाम येजुएट छोट काम करें मोधी का। यह कवामत वी निवासी नहीं तो क्या है। इस प्रेजुष्ट मोबी को देककर मुक्ते बड़ा तरम प्राया वि एक हाई कवास वा एडुकेट घादमी इतने नीचे दर्ज के बड़ा में इस तरह लगा हुथा है कि न वाजर में चनकदार वानिया, मदाई का नाटे ठीक तरह में यंधा हजा, कोट की धारतीय का एक यहन भगव, पतलून में शिक्तने पत्ती हुई, जुने की दक्षान के यात्रपूद बुट पर पालिस तक नहीं । राजें कमाने भी पन में फैनन नक का रायाल नती योर पमड को हर ग्रेहिएट की सबसे बही (।रेपना हे साम की भी नहीं। इसका नयान किये बसेर कि कीई गया कटेगा अपने मोनियों में वित्ताल्लुकी से बाले कर की है। अब्रेजी तालीम की इस वे स्वर्ग की देखनार जी। भारत कि पास पहुँचकर साफ-साफ कह दूँ कि सगर नमार ही का काम करना था तो ग्रेजुल्ड होने की जरूरत ही गया भी मगर किसके सामने जाकर मिर स्वाता। यहा ती स्वा ताने किसने दिसारा में ठस दिया था कि याजादी के साथ प्रपत्ने बाजया की ताकन में चार पैसे क्याने वाला ज्यादा ननरवाह पाने वाले अंचे प्रक्रमरी के मुलाबन में गती ज्यादा इंज्जन की जिन्दमी बगर करना है। अब उन्हें कीन समभाग कि ऐसे छोटे काम से जिसमें हर ऐरे-मैरे प्राने बाले साहकों की सुवामदं करनी पड़े सरकारी भीकरी नाहे चपरासी की ही बयों न हो हर हाल में बेहतर है गयोंकि इसमें डॉट-डपट कभी मुनने की नौबत भी धाती है तो बड़े-बड़े ग्रफ़सरों की श्रीर वह भी दफतर ही के ग्रन्दर। बाहर किसी को खबर भी नहीं होती। व्यापारियों की तरह हर मामूली खरीदार से नापन्सी की बातें तो नही करनी पड़नी।

स्रव श्रगर श्राण टासन या श्राजकल के वादा कम्पनी की मिसाल देकर कहें कि श्राखिर श्रंग्रें ज भी तो इस तरह के काम करते हैं नो जनाव श्रंग्रें जों की वात ही श्रार है। उन्नत जाति के लिए सब जायज है। हिन्दुस्तानी श्रगर उनकी नकल करना चाहते हैं तो फ़्रीं से, रहन-सहन वग्रें रह की नकल करने में कोई हरज नहीं है लेकिन कारोबार में उनकी बराबरी करना गोया छोटा मुंह बड़ी बात है। खैरियत यही है कि नौकरी का ख़बान छोड़कर कारोबार में लगने का ख़ब्त श्रभी बहुत थोड़े ग्रेजुएटों के दिमाग़ में समाया है। बाक़ी लोग श्रभी तक इसी इरादे पर इट हुए हैं कि दस-पंद्रह रूपये ही की जगह क्यों न हो मगर करेंगे तो नरकारी नौकरी। जलील किसानों का काम खेती श्रीर कंजूस विनयों का पेशा तिजारत वग्रैरह करके श्रग्रेजी तालीम

यी वेगडीन होने देवे — भीर सब पृष्टित तो ऐसे ही वेजुएटी के दस ने मुनी तक मुदेबी ताचीम की इस्टूत याची है।

ये बाने तो पंजूनटा बी है जिन्हें हर घाडमी जानना है। इनके बारे में स्वाहा बनाने की जरूरन नहीं है। घमन जानने की बाने भी घटर-ये जुगरों के बारे में है। घमें जी नामीम के पायश का जानना चाहे भी येचुगर को नहीं घडर-येचुगर की स्टर्श कर बयोकि स्वाहानर येचुगर को में निकान के बाद उन विभागता को तो के हैं है जो घमें जी नामीम की यजह में पैदा होती है। घनवना घडर-येचुगर कारिज के माहोन में एटना है बीर उनकी हातन दिनकाथी में बाकी गैरी है।

ब्रहर-बेजुएट की मूरत, ब्रहत, बात-दाल, बातबीत, फैरान ब्राप जीगी ने किल्हुल क्रारम पाएँग। कडर-प्रेनुएट को पहुचानने के लिए धापको निसी ने पूछने की अकरत नहीं है। उसके रग-उस देसकर भाप कह देंगे कि यह भहर-धेजुएट है। जिस सरह सुरोप की घीरने शिकारी सूट-बूट पहनकर घीर जूडा कटवाकर मई बनने के लिए एडी-बांटी का जोर लगा रही है उसी तरह उनके मुडाबने में हिन्दुम्तानी घडर-ग्रेजुएट भी मिर के भागे लम्बे-लम्बे बावों में कथी में मौग निकालकर भीर कगन की जगह रिस्टबाच की मुनहाती जनीर नाउक मनाई में बीध, दावी-मूद का मफाया करके मद और धीरत ना पर्ज मिटाने पर तून हुए हैं। जिस नौजवान को आप इस रम में देखें यम समक्त जाएँ कि घडर वेजुएट है। बातशीत करने वक्त चगर आप देखें कि एक हाय तो पश्तुन की जेब में है और दूसरा हाय कालर और टाई को दुरम्त वरने में लगा हुआ है भीर वार्त तो बर रहे हैं आपसे और तिगाहे दूसरी तरफ तो फिर यह पूरते की जरूरत नहीं कि झाल झडर-ग्रेज्एड है या कोई इन्मान । आप जिससे बाने कर रहे हो उससे आपकी उम्र स्थादा हो शीर बद्दविस्मती से बाप बबेडी न जानते हो तो मजाक बौर उपहास का पहतू तिये हुए चवा-चवा कर इस तरह बातें भी जाएँगी कि धापको किर जनके घडर-प्रेमुएट होने में वोई शकशी नहीं रहेगा। मिर्फ दादी-मुँछ की

सप्ताई स्रोर सीरली की नरह बनाव-निगार ही। संदर-ग्रेजस्ट का है दमार्क नहीं यिता कर जेप योग डिलाइन से भी धावती पना असे जाएगा कि यह भेद उन-पालिल है। जिस ललमें में छात हदनीम है लिये। समभ लाइये। कि मार घडर से अगुरु बहन उपादा है। यात यगर आहे तो बसेर सुरत देसे भी समाम से संभी है कि यह अड़क-वेदाएंट है। मिसल के तौर पर प्राप्की नजर में कोई रेमा सन गुजर जिसके संबन्धत निकार पर पता की प्रवेदी में निसा हा घीर घटर यन का महभून हुई में हा सगर ने हमकी हवारन ठीक, ने इमता गरी था याप विमा फिल्क बहुई कि इमहा लियने याला कोई प्रेडर-ग्रेपुण्ड है । जिसी भागवार कोठी या विसी मामुकी मकान में प्राप जाएँ ग्रीर उसके किसी छोटेनो कमरे या काठरी में बाग देलें कि उसकी दीवारें नंती तस्योती से सुबोभित है, एक करक काल में आइना, कथी, केपटी रेजर सर्लाहे से बता हुए है और दूसरी तरफ मेद पर उपन्यानी बीर फिल्मी पिकायों के साथ-साथ जेतर सो की तरबीरों का यत्वम भी है. एक तरफ कोने में टार्च है. दूसरी तरफ बीकी पर ताझ के पत्ते और अतरब के मुहरे बिलने हुन् है - तो प्रापको इसी सतीजे पर पहुँचना पोला कि यह जहर किसी. अटर-ग्रेजुएट का पढ़ने का कमरा है। युँ तो रहन-सहन और चाल-डाल से ही स्रावको किसी नीजवान के सटर-देज्एट होने का पता लग जाएगा लेकिन इसमें बहुकर दिलनसा बात यह है कि उनके रिश्तेदारों के बात करने के अन्दाज से भी आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस खानदान में कोई अंडर-ग्रेजुएट हे ग्रीर इसका पता श्राम तीर पर उस बक्त ज्यादा लगता है जब उनमें किसी रिश्ते-नाते की बातचीत का मीजा मिले।

श्रमर कोई साहब रिश्ते की बातचीत के पहले खाना, जोड़ा, दहेज, सलामी की रक्षम के साथ-साथ तिलक फ़ट की मात्रा भी मालूम करना चाहें तो बस समभ जाइने कि उनका लड़का जमर श्रंडर-ग्रेजुएट है क्योंकि इस तरह की बेजा फ़र्माइश करने की हिम्मत तब तक कोई श्रादमी नहीं कर सकता जब तक कि उसका लड़का श्रंडर-ग्रेजुएट न हो। सच पूछिये तो ये माँगें श्रपनी जगह पर ठीक भी है बयों कि उनके सबके धटर-प्रेयुएट से कहीं ग्रेयुएट ही भी गए तो सरकारी नौत्तरियों का हाल मालूम ही है— ग्रव एक जटिसमैन के सर्च के लिए यूनिवर्तिटी की बिधी के बाद घर का कुकी से बचाने की इसके धलावा बा मुरत है कि शादी को ही रोजी का जिरमा बागा जाए। प्रमर निष्कार एन्ट्रे हों भूका हो भी र लड़की की बदिक्यम से उत्तर बाद प्रदर्भे यूपट हो गए तो प्राप्त बचा मममते है कि निकाह की जजीर में बध जाने के बाद हाय-पांव फंनाने का मीका नहीं रहा 2 जी प्राप्त हैं किस ख्याल में 2 समुराल बातों में काफी रक्ते बहुत करने का मीका तो निकाह के बाद में ही मिलता है। लड़को वालों की तरफ में मारी विश्व के पर लक्षाजा है, धादमी पर प्राप्त की तरफ में मारी है। लड़को वालों की तरफ में मारी है निस्त को पर लक्षाजा है, धादमी पर प्राप्त ने जा रहा है, बन पर खत निल्डे जा रहे हैं मगर—

#### वां एक खामुझी तिरी मझके जवाब में

, अगर किमी लड़ के बाल ने प्रराणन में काम निया तो यह जबाव निक्षा कि जब के नड़ता अपने पांव पर लड़ा होने के मायक न हां उस क्यन तक पुरस्थी का बीभ डानना किमी तरह मुगामिव नहीं। नीतिए साहब धव ऐमे मून्टे-नगड़े नाई के अपने पांव पर सड़ा होने के निष् समुदात ने नक्दी का सहारा जब तक न किसे ममुदान की तरफ बदम बड़ा की तक्का है। विज धमागां को ऐसे नीमों में वास्ता पड़ा है यही कह सकते हैं कि अड़र-प्रेट्स दूसरों के निष् किमी बड़ी मुसीकन बन जाते हैं।

मेरे पुलानातियों मे एक साहब है जिनना नाम तो मुजीबुल्लाह है सगर जिन्हें लोग मुख्तार के नाम मे यथावा जानते हैं। उन्होंने प्रथने लड़के प्रियों रुप्तायों। उर्फ रजू ना रिस्ता प्रथने एक रिस्तेशर मोनवी फहुंतुल्लाह नी लड़कों में उस वनन तव किया था जब जनना नड़रा मेंट्रिक भी पास नहीं हुआ था। कई मान के बाद नुपाकिन्मती से ब्रह्मीगढ़ में पार्टिक एक में पास होनर सिमो रज्जू जो अटर-मेंजुएट हो गए तो मुखार साहब ने पुतान रिस्ते का लयान छोड़कर वड़े-बड़े दौलतमर धरानों से बानचीत मुख न पर दी। मोजबी फहुंतुल्लाह नी तमक ने जब सादी का तकाजा मुख हुआ तो हरने उस दिनों तक टानते रहे ब्रीर शादी की तारीत मुक्तर करने के लिए जब ज्यादा लोर रिया गया तो यह कहकर साफ जलाब दे दिया कि यह रिज्ला उनके लिएके को प्रस्थ मही, इमलिए मजबूरी है। बिसा वजह रिज्ला को इने पर तब रिज्लेबारों में मलागत की तो मुरतार साहब दिगड़कर कहने होगे, ''तो तथा जान-बूककर अपने होनहार अहर-के जुएट लड़के को ऐसी जगह कोंक दूँ कि खाँग जलकर जब एक दिन दिन्दी मजिन्दूं हैं। मिलेकी तो यहां उनकी पोजीमन के लायक रहने के लिए न कोई जानबार कोंडी न फर्मीचर न मोटर, न कोई दूसरा सामान। आसिर नमुराल में रहने की सूरत क्या होगी।''

प्रमक्ते जयाय में कहा गया कि मौलयी फहेंगुल्लाह यहुत बड़े जमीदार न सही लेकिन पांच-छह हजार रुपयं गालाना ग्रामटनी की जायदाद दाल रोटी में प्या रहने के लिए काफी है। यह मुनकर मुस्तार नाहब ने कहा, "यहीं समभक्तर तो यह रिस्ता पहले मैंने किया था लेकिन जिस वक्त यह रिस्ता तय हुन्ना था जम बक्त फ़हूंत माहब की मिर्फ़ यही एक लड़की थी। जनके बाद कुछ ही बरसों के श्रम्दर-ग्रन्दर उनके चार-पांच लड़के ग्रीर हो गए। अब मेरे रुज्जू के लिए जायदाद ही कितनी रह जाती है।"

मुस्तसर यह कि मौलवी फ़ह्नुल्लाह को साफ़-साफ़ कहला भेजा कि अपनी लड़की के लिए कोई दूसरा रिस्ता तलाय करें और खुद खाम-खास लोगों के जिर्से अपने लड़के के रिस्ते का विज्ञापन शुरू कर दिया। कई जगहों से बातचीत भी होने लगी। जिससे भी रिश्ते की बातचीन होती मुस्तार साहब सबसे पहले उससे ये सवाल करते—जोड़े की रक़म पहले मालूम होनी चाहिये। दहेज में क्य-क्या चीजें मिलेंगी? मोटर भी उनमें शामिल है या नहीं? नक़दी कितनी मिलने की उम्मीद है? लड़के की तालीम का खर्च उठाएँगे या नहीं? अगर लड़का पढ़ने के लिए विलायत जाना चाहे तो इसका खर्च भी देंगे या नहीं? इन फ़र्माइशों के अलावा सबसे वड़ा सवाल यह होता कि विरास्तत में मिलने वाली जायदाद की आमदनी कितनी है। इस उम्मीद पर कि जिसका आफ़र ज्यादा होगा उसी का टेंडर मंजूर किया जाएगा अब तक

मुस्तार साहय ने कही रिस्ते के बारे में कोई पैताला नहीं किया था। इनि
फाक से एक रोज पुरानार साहब वित्ती मुक्तमें में मध्यित्य करने के लिए

मोगवी अब्दुर्ग वंदूमन बकोरा के यहां पहुँच। कानूनी मध्यित्र के बाद उन्होंने

रिस्ते का विक दो छेद तो बकोश नाहय ने कहा, ''हो खूब याद दिलाया। मेरें

चंदरे भाई प्रोफेनर रिजवी एम० ए० को जो साजकल हैदराबाद की जन्मानिया

यूनिविन्दी में साइस के लेवचरर हैं प्राय जनर जानते होंगे। उनका धम्मवीं

महान मेरे पाँच ने दो मील की दूरी पर हम्मपुर गाँव में है मगर एक घर्त में

हैरराबाद हो में रहने हैं। उनकी मां आप हो के गाँव की रहने वाली थीं।

सादद आप ने भी नोई रिस्ता हो।'

मुन्तार साहब ने कहा, ''हो सकता है मगर श्रापके कहने का सतलव' भया है ?''

मीगवी बजुन कंमून ने बहा, "क्ल एक खत भाई रिजयी का मेरे पास प्राया है कि मैं बननी बच्ची का रिस्ता उसी तरफ प्रचने ही लोगों में करना बाहता हूं। रिम्मी बच्चे रिस्ते की तनाम के निक्ष मुक्ते निला है। ब्राय पनने लड़के का रिस्ता पहने कही पक्का न कर चुके होते तो यह बहुत ही बच्चा मीका या मगर बंद को बचा होनी भी वह हो चुकी। प्रच बाप से कहने की गरद यह है कि विरादरों में कोड़े लायक लड़का हो तो मुक्के खबर दीजिएगा मारत वड़का हो पदा-निला। दीनतमद होना कोई क्टररी नहीं क्योंकि सुख की मेहरवानी में उन्हें खुद निनी बात की कभी नहीं। प्रोकेशरों की बाद मी प्रया माहाना तमन्त्राह, के सताबा उनके वालिद में जो हैदराबाद में एक ऊर्च घोट्ट पर थे करीब दो हजार राध्ये माहाना किराये की बातदाने के मकानाल और टेड लाख राये वैंक में छोटे है भीर इन सबको बारिस स्रात-कान में प्रोडेमर रिज्यों की यही इनकोंनी लड़की है। धेर प्राप्त कित तो बच्च मीका नहीं रा लेकिन किनी बच्छे प्रपत्ते का कोई पदा-निला सन्त्रा साक्की नहर रहे हो तो उन्हें स्वतर दी जाए।"

प्रोफेसर रिजवी की दौलत भीर भ्रामदेनी का हाल सुनकर मुस्तार साहब के भुँह में पानी भर भ्राया । कहने लगे, "बकील साहब धायद भ्रापको खबर नहीं कि इस रिस्ते की हुटे हुए यहुत दिन हो गये। कई जगहों से पंतास भी खाने लगे हैं लेकिन सभी तान कहीं पर्वा गरी हुई सालूम होता है कि हैदराबाद ही में यह रिस्ता मुक्ते करना पहुंगा। प्रवान पर में लड़की रहते हुए दूसरी जगह मुक्ते तलाश करने की कमरत ही तथा है। प्राप्त उन्हें पाज ही लिया दीजिए कि मुक्ते सजूर है। रज्जू जैसे लड़के में रिस्ता करने में उन्हों भी कीई उन्ह न होगा। प्रत्ये काम में देर न करनी चाहिये। यस इसी हात निया भीजिये कि मेंने बातकी नरफ से ज्यान दे ही।"

चकील माहच ने कहा, "पहली बात यो यह कि कबात देने का मुक्ते कोई हक नहीं। दूसरे रिश्ते-मार्ग में इतनी जन्ही करना भी ठीक नहीं। वैसे मुक्ते आपकी तरफ से पैगाम भेजने से कोई उस नहीं लेकिन दिकत रह है कि रिजयी साहब एम॰ ए॰ होने के बावजूद मोलवी टाउन के आदमी है और आपके लड़के एकदम साहब बहातुर। यह पुरानी तहजीब के चाहने दाले और यह प्रमेजी रहन-सहन के प्रेमी। दोनों का मेल सायद ही बैठ सके।" मुख्तार साहब ने कहा, "इन बातों से आपको क्या गरज। देखना यह है कि जिससे वह रिश्ता कर रहे हैं पड़ा-निया है या नहीं। यपनी बिरादरी में अंडर-प्रेजुएट लड़का रहते हुए दूसरी जगह रिश्ता करने की कोई वजह नहीं मालूम होती। भाई रिजबी के बालद की पहली शादी मेरी ममानी के जला के मामू की भतीजी से हुई थी, इसलिए उनसे बहुत नजदीक का रिश्ता है और फिर मेरे और आपके बीच जो सम्बन्ध है उनको देखते हुए मुक्ते उम्मीद है कि आप अगर जोरदार लएकों में लिखेंगे तो वह इसर मंजूर कर लेंगे।"

मुक्तसर यह कि मुक्तार साहब ने अपने सामने बकील साहब से बहुत जोर देकर अपने लड़के के बारे में खत निखबाया। बकील साहब ने खत लिखने में बहुत साबधानी से काम लिया लेकिन फिर भी मुक्तार साहब के बताए हुए कुछ जुमले लिखने ही पड़े। बाठ दिन के बाद हैदराबाद से यह जवाब बाया: "जनाव वकील माहब !

मेरी चथी के रिस्ते की नलाग में जो नकसीफ आपने उठाई है उसका मुख्या बदा करना उसीनए मुनामिज नहीं ममभा कि यह भी धार हो की खाबी है। जिस सड़ने के बारे में धारने निज्ञा है धार धारमी या शहे की खाके हो कर नहीं भगर चुकि एक धमें में भंग हगादा है कि दो माह की कुरतन लेकर बाप लोगों में मिनने के लिए यहां पहुँचू इसिनए धनते महोने जब गरमी बहुन कम हो जाएगी और भाय ही बारिया भी होने नमेगों में हैरराबाद में दिल्ली होता हुमा पटना पहुँचू गा। उसी बनन धारके ममिरि से रिस्ते के बारे में कोई धाबिशों कैमला कमेगा। उसाना होने के दो राज पहुँचे ता। याना होने के दो राज

खत या मजमून मुनकर मुलार माहव ने जुन होकर कहा, "जब आप पूरी के मार्गिक गार जहाँ ले छोड़ा है नो बक्तन है कि साप पपने मतीज मनी मिया रठ्कु के समावा किसी सीर की सिफारिस नहीं कर नकते। "घर "हुँच कर सार्ग लड़के को स्वीगढ़ सिप्त भेमा, "खुरा ने महीनों की दौट-पूप के बाद सुम्हारा रिस्ता ऐसी जगह ठहराया है जिसके बारे मे मैं भोच भी नहीं चक्ता था। इरहत के साथ माय पाफी दौना भी है। दुसा है कि सब के इनिहान में लुड़ा हुग्हें सड़र-मेजुल में सेजुएट बना दे नाकि खानदान का नाम रीमत हो।"

X

×

×

जुलाई ती शुट्टियों में जब नटके सलीगट से घर रखाता होने तते तो गियां रुज् और उनके साथी एत्यान, पर्टक, गुजनवा, इन वाशे की राय हुई कि रास्ते में एक रोज के लिए बनारम ट्रन्ट कर बनारम वी मुज्द भी देखती कीहिए। चुनांचे स्वीगढ़ से रखाना होल में बारों बनारम पट्टेंच और स्टेंडन के पास ही एक होटल में मामान रुजार पूमने निकंत मां पांच बजे साज को बायम साए भीर फिर पांच बजे मुजद ही बिस्तर में उटने ही राजवाट पहुँचे। जहाँ एक किन्नी किराया करके पाट के किनारे-विचार बनारम की मुन्दरियों के रनान का मजारा करने के याद सो धंते पाट पर किस्तों से उतर कर जी कार की मटर गरनी शह की ना किए गया है को राम की होटल में। पहेंचे र गराज दो। दिसं तक राज रग-रिजयो गताने के बाद नीमरे दिन बतारम में रवाना होकर मगल गराय रहेकत परचे । क्लक्का जाते वाली प्रजाय मेल के गुलने में कुछ ही मिनट बाको थे। य भारा बसारस वाली हुन से उतर कर उसमें सवार होने के लिए रिसी ऐसे क्लियों ने नवाल में जिस में स्राराम से भैठ सके प्लेटफार्म पर इपर-इपर गर्भ करने लगे। इटर के बनाम डिब्बे ठमम-छम भरे हुए थे। एक ऐसे डिब्बे का देखकर जिसमें मोर डिब्बों से कुछ कम लोग थे मियो रज्जु ने प्रवने साथिया से कहा कि यक्त कम है, चलो उसी में सामान रसवायों । सर्रेय ने यहां । सगर देसा बापने इसमें कोई ऐसा भना स्रावमी है जिससे हम लीग बात कर सके। यह देखिए एक करफ पंडित जी सिर पर पगड़ी घर बैठे है और यहा उस कोने में देखिये कोई मौलाना या बाह माहब प्रयत्नी दाशी समेत मोजूद है । भेरे रायात में इन लोगों के साथ मकर करने में कोई लुटफ नहीं मिलेगा। धार्म कोई दूसरा डिब्बा देखना चाहिए।'' मिस्टर रज्जू ने कहा, अपन लोगों से तो सफर ग्रीर भी दिलवस्प रहेगा। पटित जी श्रीर मौतवी साहब ने छेटकर बात करने में बटा लुक्ट व्याएगा। देखों तो कैंसी दिल्लगी रहती है।"

षूँ कि श्रीर टिक्बों में जगह भी नहीं थी श्रीर बन्त भी कम था इसितए मिस्टर रज्जू के मशबिरे पर श्रमल करके चारों सामान के साथ उसी डिब्बे में घँस पड़े। डिब्बे के श्रन्दर दाखिल होते ही एहसान ने पडित जी को छेड़कर कहा, "महाराज! जरा पत्रा विचार कर कहिये तो हम लोग इम्तिहान में पास होंगे या नहीं?"

ं पंडित जी ने कहा, ''मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रचारक हूँ।''

ग्रव मिस्टर रज्जू पंडित जी से निराश होकर दाड़ी वाले बुजुर्ग के पास छेड़खानी की गरज से पहुँचे श्रीर दोनों हाथ बहुत ग्रदव के साथ उनकी तरफ़ बटा दिये । उनको बया मागूम कि मेरे साथ मदाक किया जा रहा है । हाथ मिनाने के बाद जगह क्षत्रकर धारनी येंच पर बैठने को कहा । मिसटर रुखू इसो गरज में उनके पास पहुंचे ही थे । धव उन्होंने द्वारात्त भरे सवाल करने गुरू कर दिए

"धाप शायद किसी मस्जिद के पेश इसाम या किसी खानकाह के पीर है।"

"द्यापने मेरे बारे में जो राय कायम की है उसका गुक्रिया लेकिन यह राय कायम करने की जाहिर में कोई वजह मालूम नहीं होती।"

"क्वेंक तरक्कों के इस दौर में दाडियों सिर्फ मस्जिद और खानकाट में ही रह गर्ट है। हो सकता है कि मेरा खमान सही न हो मगर घन्दाज को खुनियाद गनन नहीं है। इतनी बड़ो दाबी की देख-माल में बहुत ज्यारा कवत लगता होगा और रोजाना कवी करने में काफी जहमत होनी होगी।"

"जी उसमें बहुत ही कम जितनी रोज दोव करने या सेपटी रेजर से

बरात्रर गाला को सुरवत रहने में उठानी पडती है।"

'आफ कोबिए <sup>1</sup> हो सकता है कि किसी जमाने में किफायन के खपाल से नाई का नर्भ बनाने के निए पानी रखने का रिवान हो मगर इस तरककी और सुसहाली के जमाने में जबकि दाढ़ी क्या मूँख तक रखना चुरा समक्षा और है दननों लम्बी-चौंडी दाडी लगाये रखने की कोई बजह नहीं दिखाई देती।"

''सही कहा लेकिन कुछ लोगों का लगाल है कि बाज हो दाड़ी रखने को बगादा जरूरत है, क्योंकि अबंबी तालीम और तहजीब के प्रवर से हिम्मत और वहानुरी जैमी विमेपताएँ खोकर हम लोग औरतों की तरह मिर्फ बुढ़-दिया नहीं हो गये बन्कि औरतों की बहुत सी बगते हम लोगों से आ गई है जैसे बनाव-निगार, फीमन का गीक वगैरह । ऐसी हालन से मई और औरता में फर्क करने के लिए ले-दे के एक वाड़ी ही रह गई है। घब औरतों की बावतों के साथ-साथ दाडी-मूछ साफ करके भीरतों जैसी सुरत भी बना जेना कही तक ठीक है ?'' ्यापको द्यापक माध्य मही कि यामधिर ने पट्नित्व लोग । योग साम भीर पर यजीगढ पत्तिव के लोगों का समाध है कि दादी योग सहल दोनों एक वगर नहीं रह सफ ने ।

्यसीगत कालिल की वृतिसाद रसने की हिमाकत शायद दाटी रखने ही की बजह में सर सेगर से हुई हैं

्यापको बायद इसने इनकार नहीं होगा कि यादी वाली श्रीर व्यावकल के पहिन्तिये नोजपानों में सिर्फ यह फर्य है कि ये जो भी करने है सबके सामने इके की चोट पर करने है श्रीर दादी याते यक्ती को हुने की श्राद बनाते हैं।

ं ''नेकिन 'घणवर' इनाहाबादी की यह रुवाई ब्रापने शायद नहीं सुनी जिस का घारिको सिसरा यह है :

## वल्लाह् कि बे-ह्या में मक्कार श्रच्छा।"

ं ये बानें हो रही थी कि गाड़ी एकाएक स्वारा स्टेशन पर स्वाकर टहरी । मिस्टर, रख्यू प्लेटफार्म पर, टहलने के लिए स्रवने बोस्तों के साथ बाते करते. हुएं उत्तरे ।

े रज्जू— 'फटो सार ! कैसी सुबसूरती के साथ मैने उनकी दाटी की गत बनाई फ्रीर कॅसी-केसी चुटकियों ली !''

एहमान -- 'मगर हैरत है कि इन फबनियों के बायजूद वह बिगई नहीं।"

्र मुजतवा — भाजूम होता है कि उस गरीब ने समका ही नहीं बरना कोई स्रीर होता तो दाड़ी की तौहीन पर गुस्से से प्राड़ी मुँह में रखकर चब्राने संगा। ''

ं लर्डक—''यूँ आप उसे अहमक समभें तो और बात है वरना बातचीत से यही पता लगता है कि उसे बहुत जानकारी है।''

ं परज्जू--- 'ग्रासिर मीनवी है तो ग्ररवी या कम-से-कम फ़ारसी या उर्दू जानता ही होगा ग्रीर उर्दू ग्रसवार पढ़ने की वजह से कुछ-न-कुछ जानकारी हो ही जाती है और यह कोई फ़ाविलियत की दलील नहीं है।" इसी सर्वितान में इसन ने मोटी दी घीर ये बारा फीरन हर्थ में बारित हुए तो देवा दि दाड़ी बाते बुबूवे तमाब पर गरे हैं। मजबूरी में ये बारा दूसरी देव पर पेट गए। तमाब परने वे बाद उन्होंने हैंडवेन से कुमन सरीफ निवानकर पहना गुण दिया। निया रुजू ने माने मादिया ने बरा. 'वेवार पुत्र बेटे रुगा ठीर नहीं हुए बाना ही गुण कर दिया जाए। 'बुवाबे पार्ट मुक्त बेटे रुगा ठीर नहीं हुए बाना ही गुण कर दिया जाए। 'बुवाबे पार्ट मुक्त बेटे

#### नमाब इंगी कर का रोबा सभी तो शाले-शराद में है

इसरे बाद मिरटर राज्यु ने दामां की वह गढत गार्द जिसका ग्रास्ट्र मिनरा यह है

#### मिट्टी की भी मिने तो रवा है शबाब में !

इसके बाद नर्दक ने एक दूसरी घोर एहमान ने दादरा शाया। उह सिलसिया उस वरते तर बारी रहा बद तर हि साही दानापुर स्टेशन पर ब्राइण न्दी । पूर्वियोदीपुर एक नी स्टेशन बाक्षी रह गया था इसलिए वादी बात बार्गना भाषाना सामान दुरस्त वादने संसम्गण्। सिया राज् कार्त दास्ता के माथ प्लटपामें पर मटर-मध्यो करने लगे । इत्रन को सीटी होते ही पास बाने दिन्दे में दासिय हुए ता देखा कि स्कूल के एक पुराने द्राग्त बती बैठे हुए है। इपर-उपर की बाता के बाद जब इस दोग्त ने सिया राज में दारी वाने यूजन की नरफ इसारा करके पूछा कि हदरन कहा स माच हा गरे तो मिन्टर रस्तु ने इस समाच से हि बहुन समझ सर धरेती में जराब दिया हि । यह दिलमध्य शानवर मुख्य गराव में हम यांगी के गाव है। हम सामा ने इसे शुव ही उस्तू बनाया मनद यह बेवब्फ हम सामा की बार्या वी न समभः सदा। 'मिन्टर रस्तु ने इतना ही करा था कि गाड़ी बारीपर रहेशन में दालित हुई। मिरहर रुख ने सिहरी से बाहर सिर निशासर जब प्लेटकामें गर नवर दौदाई सो देखा हि उनते वातिह (रिया) मुन्तार साहब धीर मीलवी धस्टुल क्रेयूम घीर उनके साथ एउन्हों धादमी धीर स्टीनर बुक स्टान के पाम गड़े मामने से मुजरने बान हर डिस्के को सीर में देश रहे है। जिस दिखे में मिस्टर रज्जू सीर उनके साथी बैठें में यह जैसे ही सामने से मुजरा सबनी-सब लगके शीर मुछ कदम साथ भलते के बाद मादी रकते के साथ ही दरवाजे का पद सोलकर दिखें के अदर मुग गी। सबने पहले मुन्तार साहब यही याल सुन्ने की तरफ दोनों हाथ बदाए गले मिलने के लिए सामें बढ़े भीर बेर तक उनमें निगदे रहे। रमके बाद पत्तीत साहब को गले मिलने का मीता देने के लिए मुहतार साहब ने उन अगह से हरकर दूसकी तरफ मुँह फेरा सो स्थाने लड़के पर नजर पहले ही सुज होकर करने लगे, अवकाल साहब, सीजिए, मिमां रज्जू भी रसी दिखें में बैठे हुए है।"

्रमारे बाद लाफे से कहा, ''इपर माम्रो, प्रपाने हैदराबादी नाना से मिलो प्रोफेसर रिजयी साहब एम० ए० लेक्बरर, उस्मानिया यूनियसिटी जापही है।''

यर गुनकर मियो रज्ज् की यह हालन कि नाटों तो तह नहीं बदन में । सन्दों में प्रीर तो कुछ समक्ष में प्राया नहीं। स्थर गुरतार साहब प्रोफ़ेसर रिज्ञ्यों से मिलने के लिए पास बुलाने रहे प्रीर उधर मिस्टर रज्ज् टिब्बें से छलांग लगाकर प्लेटफ़ामें पर ग्रीर वहां से यह जा वह जा, नजरों से ग्रायव हो गए। लटके की इन हरकन पर मुखार साहब को बहुत गृन्सा ग्राया मगर करने तथा। प्रोफेसर रिज्ञ्यों ने जब पूछा कि यह ग्रापके लड़के थे तो अपनी गमिदगी मिटाने के लिए मुख्तार साहब ने कहा, "जी हां बचपन ही से बहुत गमिला है। देखिये ना अंडर-ग्रेजुएट हो जाने पर भी ग्राभी तक अपने दुनुगीं के नामने श्राते हुए शरमाना है।" यह मुनकर प्रोफ़ेसर साहब सिर्फ़ मुक्तराकर रह गये।

इसके बाद मीलवी अब्दुल कैयूम साहब प्रोफ़ेसर रिजवी को लेकर अपने मकान की तरफ़ रवाना हुए और मुक्तार साहब गुस्से में वहाँ से सीधे अपने घर पहुँचे। देखा कि मिस्टर रज्जू अपनी माँ से कुछ बातें कर रहे हैं। मिस्टर रज्जू पर नजर पड़ते ही बिगड़कर कहने लगे: "इतने घादमियों के मामने निरहकटों की तरह डिब्बे सं उनककर बेतहाना भाग जाना—बह कौन-सी हरकत हुई। धौर तो धौर, खुर प्राफेमर रिजवी दिल में बया कहते होंगे कि यह नैसा उठाईगीरा है।"

भिन्दर रज्यू—''मुक्ते बया सबर! में कोई बनी बल्लाह थोडा ही है कि इतनी लक्सी-बीडी दांधी के बावजूद समक्त जाता कि यह घयेंबी पढे हुए ही नहीं बल्कि प्रोपेता भी है घीर इनके यहाँ रिस्ते की बातबीज हो रही है।

बाप लोगों के मामने मेरी मौजूदगी से भ्रेप न जाएँ भेने एक मिनट भी वहाँ ठहरना ठीक नहीं समक्ता ।" मुल्तार माहब—"भक्षा ऐसे क्ट्रर मौलवी टाइप के ब्रादमी से दाढ़ी की बहस

मालुम हम्रा कि यही प्रीफेसर रिज्यी हैं तो इस खयाल में कि

मुल्तार माहब--- "भक्षा ऐसे क्ट्रर मौलवी टाइप के ब्रादमी से दाढी की अहस में उलभते की बचा जरूरत थी। यह तो मारी की-कराई

मेर्नत ही ब्रकारन होना चाहनी है।" मिस्टर रज्जू—"मुक्ते क्या मानूम था। जैसे ही ब्रापने उनके यहाँ रिस्ते के बारे में खबर दी थी बेसी ही उनका हनिया या तस्वीर भेज

देते तो इसकी नौबत ही काहे को बातो ।" मुख्नार माहब---''खैर देलिये, कल की बातचीत से ब्रदाजा मिल जाएगा कि

मुख्नार माहब⊶'भीर देखिये, कल की बातचीत से श्रदाजा मिल जाएगा कि उन्होंने क्या अमर लिया।"

पूत्ररे दिन सुल्तार माहब यानदार दावत का इनडाम करके माने होने बाले समयी को बुताने के लिए वकील साहब के यहां पहुंचे तो रिजनी साहब ने नहां, "में मुन्नी हुनों रहूँगा। इतनी जन्दी क्या है। किसी म्रीर दिन देया जाएगा।"

भुक्तार साहब----"मियाँ रज्जूकी स्वाहिश है कि आप बाज हमारे यहाँ तसरीक लाएँ।" प्रोपीसर रिजयी । "घन्छा यह प्रापीत लड़के है ?"

मुन्तार साहब = "जी हो, प्राप ही का ग्लाम है ।"

प्रोपीसर रिजयी = "बह पड़ी किस गलाम में है ?"

गुन्तार साहब = "प्रापीत तुष्प से प्रदर-प्रेजुएट है ।"

प्रोपीसर रिजयी = "बायद यह प्रतीपड़ कालिज में पड़ते है ।"

मुन्तार साहब = "जी हा, पोन-इह साल से यही पड़ रहे है । दाने का

रायाल न करते हुए मेंने मेहिक के बाद ही बहां दाखिल

प्रोप्तेसर रिज्ञयो - ''हैरन है कि पोन-छह साल में यह बी०ए० भी न कर सके।'' मुग्यार साहब ने प्रवराकर जल्दी में बजह बताई. ''बात यह है कि दो-तीन साल छीक इस्तिहान के मीचे पर बीमार पत्र गए। बरना बह बहुत ही मेहनती प्रीर तेज है।''

प्रोफेसर रिज्ञी - समान्म होता है कि उनकी मेहत प्रच्छी नहीं है।''
मृतार साहय- (कुछ परेशान होकर) "नहीं जनाव ! बचपन ही से बहुत
तंदुक्रम्त है। तिकेट और फुटबाल सेतने की वजह से उनकी
तदुक्रम्ती श्रीर भी प्रच्छी है। बाक़ी रही बीमारी, तो कभी
नजता जुकाम हो ही जाता है।''

प्रोफ़ेसर रिजवी—''जब क्रिकेट वगैरह का उन्हें ज्यादा बीक है तो उसमें काफ़ी दिलचन्गी तेने की वजह से ज्यादा बक़्त इन्हीं सेलों में गुजरता होगा ग्रौर कई साल तक फ़ेल होने की वजह शायद यही सेलकूद का भीक है।''

मुख्तार साहय--- "नहीं, यह बात नहीं। पढ़ने में काफ़ी बब़त देते हैं। किकेट वगैरह तो फ़ुरसत के बक़्त में खेलते हैं।"

प्रोफ़ेसर रिज़वी--- "ग्रापके लड़के की उम्र क्या है ?"

यह सोचकर कि ग्रगर ठीक-ठीक उम्र वतला दी तो उम्र की कमी-वेशी. कहीं रिक्ते में रुकावट न डाल दे, मुख्तार साहव ने इसका पहलू वचाकरू कहा, ''श्रापकी लड़की से दो-चार साल ज्यादा ही उम्र होगी।'' प्रोपेंसर रिडवी---'ग्राविर कितनी उम्र है <sup>?</sup>"

देते का इसकाय कर दिया था।''

मुस्तारः माहब्र---(घटाकर)'धाही सीलह-मत्रह के लगभग होगी । प्रीकेनर रिज्ञवी -- 'श्राय की जानकारी में बीस-वार्टन माल की उस का कोई

लडका विरादशी में हो तो मुक्ते दीजिएगा ।"

मुख्यार साहब — (बीयलाकर) भोलह-मबह साल जा मैने कहा यह तो स्कूल की उम्र है बरना ग्रमल में तो देनी माह में पूरे बाईग

माल होते हैं."

मुस्तमर यह कि जब युक्तार माहब ने बीरावाए हुए गवाहों की जाह
प्रोहेरार रिजवी ने मवायों का जवाब देना गुरू दिया नी रिजवी भारब ने
बातपोल का गितानिना यह करने हुए करा कि उसने बारे में किर कभी बात होती। मुस्तार माहब के चले जाने ने बाद बब मीनवी घटना केंद्रमा गाहब ने दावन के इनकार की बजह पूछी नी रिजवी माहब ने दुख के माब बात

बर्साल माहब ने बहा ं मैंने सन में धानी बोर्ड राय आहिर नहीं की भी भीर धानर करना भी नो कोई ऐसी युगे बात न भी क्योंकि सहका गढ़ार जिला भीर धारर-येजलट हैं।

प्रोपेसर रिजयों ने बता — प्रार प्रतिवसिटी रेगे ही प्रवर-देजुपट तैथार बरतों है का सिवाय दसी बता बहा जाए हि यूनिवसिटी धीर उसने प्रवर् पेनुसर पर सुदा रहम करें।"

हमारे बाद रेन की नमाम बाते. बताने के बाद कामें, "उनकी बहनामी-वियों को हमाँनए बहाँन करना रहा नाहि इस नरह के मीववानों के सोधने में इस ने बारें में बान गुरू । वियों रुस्तू मीर उनके नायी मुझे बसील करने भीर बैचकुर बनाने की कीशान पर गुमा हो रहे में और मेमा दिस उनकी हमान पर गुन के भीनू की रहा था। मुल्लास नाहब में सार-नाह कर हीजिए हि इस हिन्दे का भीड़े विकास करें। यकीत साहय की यह हिम्मत ती न हुई कि साफ-साफ कहकर मुस्तार साहय का दिल सीड हैं। उन्होंने यह तहकर दात दिया कि प्रीर्वसर रिजनी साहय है राखाद जापन जाकर पंपने साम लीगी ने मझिया करते पंचला करेंगे भीर सत के जरिये सायर देंगे।

मृत्यार साथ्य तारा सदगरण घोर भीति सती भगर तार गए जियह
सोग तय हीता नजर नहीं घाता। निराश होकर दूसनी जगहों से रिट्ने की
बातभीत गुर कर दी लेकिन प्रय दिवकत यह पैटा हो गई कि ब्रोफेसर
रिजयों के साथ मियां रहत्र ने पुन पर जो यदनभी ही की थी। उसका जिक
प्रबद्ध नेयूस साहय ने एक दिन बाद लाहत्रे री में कर दिया। यह किहमा यहाँ
सक फीता कि ध्रय कोई मुहतार साहय से रिट्ने की बातभीत करने की नैयार
नहीं। जहां कही यह बात भलाने यही। जयाय मिलता कि ऐसी जगह रिद्रता
करके कीन प्रपत्ती इन्जन सीय।

इसके बाद गया हुमा कुछ उसादा मान्म नहीं। प्रोपंसर रिजबी के बारे में यह उसर मान्म हुम्रा कि उन्होंने प्रपत्नी लड़की का रिस्ता विरादरी के एक ऐसे गरीब लड़के में तब किया जिसने सिर्फ मैद्रिक तक पड़कर तसर के कपड़ों की एजेंसी का काम गुरू किया था। बाक़ी रहे मुहतार साहब के श्रंडर-ग्रेजुएट साहबजादे तो उनका रिस्ता कहां हुम्रा— इसकी कुछ जानकारी नहीं। यूँ ही कुछ उड़ती-पड़ती सी खबर मिनी कि मियां रज्जू ने आजकल एक "ऐस्टीमैरेज एसोसिएशन" क़ायम की है जिसका काम शादी के जिलाफ़ प्रोगोंडा करना है। बहुत-से श्रंडर-ग्रेजुएट लड़के इसके मेम्बर हैं।

मेरी दुग्रा है कि खुदा इस एसोसिएशन को कामयाब करे क्योंकि और , कुछ नहीं तो कम-मे-कम इससे इतना फ़ायदा जरूर होगा कि वे अंडर-अेजुएट लड़के, जो अपने खानदान के लिए बोभ बने हुए हैं, शादी करके अपनी दीवी और समुराल वालों के लिए मुसीबत न बन सकेंगे।

### 1न्द्रा

### गुलाम अहमद 'फुरक़त'

भीच मांगते वालों में बल्दा मांगते वालों नक घीर नक्कों पर दवा वैपने मांगों में रेल के दिखा में चलाजीर गर्म, मरुबन धीर पूरन वेपने वालों नक दीवनीं को घोर पेतरों का एक निलंगिता चल गया है जिन्हें जाने दिला नहें धावमी इस प्रकार का पत्था नफलता में मही चला मकता नक्षा घटना घटना भीगते सालों का काम मेरे घीर भी लोड़े हैं पर्च है क्योंकि उनमें पान में बौदें चीब दिए बिला दूलरे में पैसा बमूल करना होता है। इसलिए इसमें जकाव की बारीगरी के सलावा मनीविज्ञान यानी गाइपोलाजी का सममना भी करनी है धीर वेपारमी इसकी बरूरी गर्न है ही। इसमें बड़ी जिले मारी घोर दिलापुरों की बरूरत होती है। यही यह कूला है जिसने कमरे में चला प्राधित करना गरा है

#### ''गासियों खाके बेमडा न हमा

पगर विभी बाइमी मे वे मारी सूबियों हो तो उसे सारा जीवन पदा जमा करने में बिता देता बाहिए। यब इस पर्देशजी ने मिन्निने में एक आप-बीनी सुनिए--- एक दिन हम श्रीर हमारे दी दीरत, जी हमारी ही तरह काफ़ी अर्में से श्रीमर थे बैठ गणवाजी में व्यस्त थे कि एक माहब जी श्रव माशायत्त्वाह बीटी के शायर तिराक भीर देश-भेगक है भीर जिनमें उस समय हमारी वेतरत्त्वुकी भी भी भागए भोर बीते, "यमा ! कही, यस कर रहे ही ?" हमने कहा

## "यही रातार येइंगी जो पहुले यी सी श्रव भी है

वत्तन काट रहे हैं। सुबह में चार पैकेट सिग्नेट भीर एक दर्जन दियासलाई का बच्न फूकि नुके है भीर भ्रम

मुबह करना झाम का लाना है जूरा शीर का ।"

बोले, "यो जलों, हम एक काम दिलाने हैं।" हमने कहा, "मगर काम तो पाज तक हमने किया ही नहीं। इसलिए पहुंत काम के बारे में बताओं। यह बोले, "काम वह है जिसमें हल्दी लगे न फिटकरी योर रग चोसा खाए।" हमने कहा, "शहनीर नो नहीं उठवायांगे ?" बोले, "बिरनुल नहीं।" दूसरे साहिब बोले, 'सडफ की बजरी तो नहीं कूटनी पड़ेगी।" बोले, "नहीं" तीसरे साहिब बोले, 'जेब काटना ?" बोले, "बिल्कुल तो यह नहीं, मगर इससे कुछ मिलता-जुलता काम जहर है।" हमने कहा, "तरहा क्यों रहे हो दिवाने क्यों नहीं ?" बोले, "जरा हुरी ने नीचे दम लो।" इसके बाद तिजेद का एक लम्बा कहा लेते हुए बोले, "आई! बान यह है कि हम लोग जन्दे से एक मुआयरा कर रहे हैं और इसके लिए चन्दा जमा करना है।" इसे पर हमने कहा कि "उसका मतलब यह है कि ब्राजकल खाप भी हमारी तरह बेकार है।" बोले, 'ऐसा तो नहीं है। में इसका बैतनिक सेकेटरी हैं दो हमने कहा, "और, तुम्हारा मामला तो ठीक है। मगर हम लोगों की क्या पोजोशन होगी ?" बोले, "यही जो इस बवत है।" हमने कहा, "यानी जल्दा जमा करने के बाद भी हम मुफ़लिस के मुफ़लिस रहेंगे।"

बोले, "ग्पया वसूल हो गया तो रोजी, नहीं तो रोजा—पत्रास-पत्रास फ़ीसदी वेकारी और वाकारी की सम्भावना है, मगर चन्दा वसूल होने पर पत्र्वीस फ़ीसदी कगीशन गले-गले पानी तक मिलेगा।" हमने कहा. "चन्दा बसूल न होने की सूरत मे क्या पोजीशन होगी ?" बीते, "लाना-गीना सौर जेब खर्च हमारे जिम्मे।"

हमने कहा, "चन्दा मिनने की उम्मीद तो कम ही है।" बोले, "यह यान नहीं, यथोरि जो साहद यह पुत्तावरा कर रहे है उन पर जनता को बहुत विगम है, स्मिल्ए घन्दा न मिनने का मबाल ही पंदा नहीं होता। ताहर कें लिए ती इन्ताब मरे गया है, घन करीन के दो गहरा में काम करना है। उम्मीद है नहीं ने भी काफी चन्दा जमा हो जाएगा। लेकिन चनने से पहले घार मोगों को इस सिलसिन में कुछ बाते नोट करना उन्हों है क्यों के चन्दा लेने पहले कुछ बीज-यें पहिलों चार मुहें से निकाली जाती है।" हम दर हमारे बाद जहीं मतलब की बात मुहें से निकाली जाती है।" इस दर हमारे दोस्त बोले, "फिर उद्यक्त 'फिलोर्स' यो न कर सिला जाए ?"

ं वोते, "जी हों। जाते से पहले काल घरकर मुत लीजिए कि सबसे पहले मारके यह देखात हिंदी जाते के पाह के पाह है जिससे मार वार कर दें हैं डिजया मूस बंसा है? मनतब यह कि वह घरनी बीची-वीची में तरे रहें डिजया मूस बंसा है? मनतब यह कि वह घरनी बीची-वीची में तरे दो तो हो है। विद हम बात का पता चम जाए तो मुनाविव है मार में के लगे छोड है चारीकि उससे बात बरने में एनरा है। ऐसे सोग धमर पीची में नहीं जीन पाते तो पाये के कान एंट्रेजे पर उत्तर मार्त है। इससे साम पर किया में है। इससे मार्च कर मार्त है। इससे का पूर्व के लोगों है। उससे मार्च कर मार्त है। इससे पात पर हैं। ती मार्च के वाल में है। विद ती मार्च के वाल में हैं। वीचे किया मार्च करनी होगी। धमर वही पर तिज्ञां के वाल है। वीचे किया मार्च हों। वीचे किया मार्च हों। वीचे किया है। वीचे किया मार्च हों। वाल है। वाल हों है। वीचे के वाल हों हों वाल है। वाल है। वाल है। वाल है। वाल हों करनी में बनाजा होगा जितने जिन्दमी मर के तिए बात वाल हों हो जाते हैं। इसी साइ मंदर बर पास तहमद बोचना है तो तहमद की तारीसी महामंत्र पार उससे वाल के वीचे बोचे के सहते हों। बाजिद से उससे मार्च विद्या करने हों है। वाल करने हों है। बाजिद है मार्च का होगा। वार रिवार हो साजिद है आधार के आप हो है। बाजिद है मार्च होगा। वार रिवार, हि साजिद है साचर हो ही है में हैं है मार्च ही है भारत है है सावा के लाते होंगा।

में पानी तान अन्दें पर नोहनी होगी । यस प्रेमनम् नीजिए कि जैसे । प्राप-को निसी घटनी काम्प्रीम के लिए अन्या लेना है घोर घार एक ऐसे साहब के पास गए हे की सथा जुला पहले देठा है तो भाग अनेक-सर्वक के बाद गुपतगू को दिलनरत बनाने के लिए कह सकते हैं, "साहिब ! मृहानरें भी कई द्वार मजा दे जाते हैं। यब देशिए ना, जनी के बारे में मृहाधरे बनाने वाली ने गयानामा महातरे बनाये हैं। जुना नलना, जुने नुराना, जुनियां में दाल बँटना, जुने गाना वर्गग-वर्गग । उनके घलावा उन बरग को जावनों प्रीर प्रदीबी में किसनी भी नफरन त्यां न हो, प्रायको उनकी एंसी नाचीफ करनी होगी कि रहर उसे अपने बारे में शुक्ता हो जाए । जैसे वह कहे कि में प्रस्वार पहना बक्त बर्बाद करना समभता है तो घाप कह सकते हैं, हो साहिब ! अब आप इसे युक्त की बर्बादी न समुभंगे तो क्या हम समुभंगे। ग्राप जवानी में इतने प्रगाबार पट बैठे हैं कि प्रव प्रापको उस बुढापे में प्रगाबार पढ़ने की जमरत ही गया है ?" अगर यह कहे कि में पत्र-पत्रिकाओं पर क्वया व्यर्थ नही फूँकता नो प्राप फ़ीरन कहें, 'प्राजकल की पटिया पत्रिकाएँ इसी योग्य है कि उन पर लानत भेजी जाए । मगर हुजुर ! गुस्ताराी मुख्राफ़ । ख्रापके बारे में एक आहिय ने एक ऐसी बात कही है कि कम-से-कम में तो आपकी दर्वेशी और दानशीलना का क़ायल हो गया, मगर यह कहने थे कि आपको हरगिज पता न चले, नहीं तो विगड़ जाएँगे। कहते थे कि साहिब, वह तो पत्रिकाओं और शिक्षा संस्थाओं की इस प्रकार सहायना करते हैं कि एक हाथ की इसरे हाथ को खबर नहीं होने पाती हजूर ! फ़ारसी बायर ने ब्राप जैसे लोगों के जिए नालत नहीं कहा है कि-

## यहर रंगे कि ख्वाही जामा मी पोश मन श्रन्दाज-ए-क़दत ए मी शनासम

[चाहे जिस तरह के कपड़े भी तू पहन ले, मैं तेरे कद को चहुत श्रच्छी क्तरह जानना-पहचानता हूँ।]

ग्रीर इसके बाद जेव से सिग्रेट की डिविया निकालकर पेश करनी होगी या ग्रीर कुछ नहीं तो मकान की सफ़ाई-सुथराई की खूवियाँ वतानी होंगी चारे वह दिनी घूरे पर ही क्यों न हो। इतिकाक में वातों के दौरान धमर उन साहब ना कोई मोरा-चिट्टा लड़का कही दूर खेलता दिखाई पर जाए तो प्राप्त मन करने वातों-वातों में पूछ महते हैं, ''साहिब के क्या प्राप्त मने पर ना कुछ हिम्मा किसी प्रदेश को किराये पर दे रखा है ?'' और जब वह हकार करें से वही संवीदमी में एक भूठी कसम साबर कहें कि 'मारिक'। अभे-अभी धारफे खीलन में एक प्रदेश का बच्चा दिसाई पात मां' अपने मोटे-साबे हों तो 'तन्तुमन्ती हजार नेमत है' पर बातवीन मुक्त कर दीतिन, अपन दुवने नाने हों तो खाय कर सकते हैं—'एनता मुहराल करों हिमा प्राप्त पात है में से प्राप्त के स्वति में मारा दाकत थी कि मून संपत्त हैं प्रत्या हम जैसे बमानोरों को उनके कहर से बमाए।'' पर कुँकि साबने बहुन से सोमों के पाम जाना है, इसनिए हर एक को कम-नेनम बन्न देता होता।''

दग नय सामियां भीर हिदामतों के बाद वह हमें करीय के एक सहर में में गा। बर्गी के दुख रहेंगे भीर हैंदारों के नाम, वर्ग भीर आदत-मिखाल ना का पूर्व के उपने पाम था। चलने से पहले हमारे एक दोश्त बोले, 'ऐमा बीजिए कि सब्दे सिग्रंट के दो दिन लरीद लोजिए लाकि बन्दा मोगने में पहले पत्ता होते वाले को पदाने भीर समम्माने के लिए दन्हें काम में लाया मा सहे। एक साहित बोले, 'भाई! एक-एक सिग्रंट पीकर देख थी। टेप में हित पूरानी सिग्रंट ही भीर तम्बाहु खराब हो।'' द्वसिए बोल्ट प्रेवन के दो दिन सरीद निए गए भीर एक दिन काटकर सबने एक-एक सिग्रंट की नामी भी। टेप्तन पहुँचने पर हमारे एक सीस्त बोले, 'बीलए, दिनट प्रस्ट केता के सीजिएमा वशीक पर्व भीर है करूट बनास हो में तो जगह ही नहीं जिल्ही। दूसरे हो सकता है कि प्रस्ट बनास हो में दो नगर बेस मिल आएं।'

देमनेवक राजी हो गये। देन में बैठने के बाद हमारे सामने की सीट पर एक पूरे-बूटेड साहब बैठ से जिनका मेश बड़ा हमा था। उननी देखकर हमारे हमरे मित्र कोने, ''शाहिश, मीर तकी 'भीर' के एक दोर की निशी भारने कथा बूब पैरोडी की है। फमति हैं: में साभी गांध सीते गौर शांध वन्द्र निम् गीमें मुटो में। स्वर्गेट से को थे। वेसर र वासे - (महरूबड़ी (इव्यक्तिया)) का एक श्रेष्ट गड़ बाजा है।

> च्छामीस कि दुरिया से सफर कर मए बुद्ध चौर्य तो लुकी रह गई चोर मार मए बुद्ध

यह जार कीर रहन है। में सीने जाने साहित की कारा सुब गई कीर हमार मित भूग-भूगवर फिर इस होर तो यार जार पहेंगे लगे। इतने में जिस लगर हमारी लाना जा, यह रहेशन का गया कीर जब हम लीग दिखें में जनर रहे ने ती एक सहस्य अपने जाने साहित की बाई कीर बैठे मुख्यरा की ने 1 दश-मेंगन की कार एक रुपने का नाट बटाने हुए बीने, ज्यह नन्दा मेरी तरफ में प्रमुख क्यांडम्। रुसीद की सरुपन नहीं।

शहर में जहां-शहां हम लोग गए योर कहां तह कामपाबी हुई, इसका यन्याजा इसमें वीजिए हि अब वापसी पर हम लाग रहेशन के रेस्तरों में पाल्यी बार नाग पीने बैठे तो देश-सेयक ने मुद्दों खाबाज में कहा, 'जरा सीन समभक्तर खाईर दीजिएगा वर्षोक इस नाम के दाम हमें खपने पत्ने से देने पहेंगे।'

### पोलिटिक्ल वाइफ़

कीन मुजयकरपुरी श्रीन मुजयकरपुरी इत्तान की किस्मत भी बजीव चीव है। वब सोनी है तो ऐसा सोती है कि क्यामन का बीर भी उने बना नहीं सकता। इतिया में एस्पबन फट

रहे हों या हाइडोजन यम ! इस धफीमखोर मुरदार के कान पर जुँ तक भी नहीं रेंगेगी। हो, जब दम जालिम का अपना मुट होगा तब एकदम श्री हामें पाँवर वाली झँगड़ाई लेती हुई ऐसा जगती है कि नीद की गोलियाँ खिनाने पर भी ऊँपने या नाम नहीं लेती। अपनी किस्मत का भी कुछ यही हाल हुआ। होश सेमाला तो अपनी किस्मत की घोडे वैचकर मोते हुए पाया। बरमी मिन्नतें और खुशामदें करके जगाता रहा कि बी किस्मत ! खुदा के लिए जागभी जांबा। कही तुम्हारी नीद इतनी लम्बी न हो जाए कि तुम जागो तो मुके सोवा हुआ पाओं । पर जागना तो एक तरफ जालिम ने करवट तक नहीं बदली और मैंने तम ग्राकर उस पर फातिहा पढ दी। भपने जन्म पर लानत भेजकर अपनी सदाबहार अदिकरमती का हो रहा। मुक्त पर जवानी तो कभी ग्राई नहीं । बस सड़कपन के बाद पसक भएकते में भवेडपन में कदम रखा और खुशनिस्मत लोगों को हसरत से देखते रहना ·महबुब मरांताना बेन गंगा (

पाप समक रहे होंगे कि लड़कान और प्रभेटपन के दर्शमधान जो फामपा है. प्रमें ने नरने में किर भी कुद्ध-मुद्ध प्रवेद तो लगा ही होगा, निक्त पर महत्त प्रापका रागाल है। किर भी प्रापकी समन्त्री के लिए में इताम की इत्यान कर ही हैं कि लड़कान के बाद प्रधानी का प्रपंत नाम महत्त पैगाम पापा था। प्रभी सान का महमून पर ही रहा था कि प्रपेट्यन को एनपत्रेम दिशीवणी तेटर पहुँच गया। मन पृद्धिए नो प्रव प्रचलन की याद भी स्वाद बनार रह गई है। कभी-कभी तो हिंगा शक होने लगता है कि में स्पेट् पैदा ही हुया था प्रोर प्रपेट्ट ही महेगा, न्योकि बीलत दुई होने के मीले ही नहीं देनी। प्रभेणन को हद में प्रपाद कर कर सहाबहार प्रोरती कर में भी प्रपत्ती उद्ध के प्रचल के प्रवाद है प्रोर प्रपत्ती की तरह स्व छोड़ा है प्रोर प्रपत्ती की होने की प्रशानी वहां में प्रमा करना है जहां से पैदा होने वालों का बोक उद्धाना पड़ता है। प्रपत्ता प्रभेट्यन तो ऐसा मजा दे गया है कि बड़े-बड़े मीजयानों के मुँह में पानी प्राप्ता है।

जिस तरह सायन की घटा का कुछ भरोमा नहीं कि कब बरम जाए, कठी हुई श्रीरत श्रीर कठी हुई किस्मत का भी कुछ भरोमा नहीं कि कब महर्यान हो जाए श्रीर यह भी ऐसे में जबिक श्रीरत श्रीर किस्मत बेनकेल भी हो । चुनांचे मुक्तपर किस्मन श्रीर श्रीरत के मेहरबान होने का वाकिया कुछ इसी तरह गुजरा है जिसे में हर्फ-ब-हफं मुना देना चाहता हूँ। लाखों का न सही किसी एक का भी भला हो जाए तो कम-मे-कम एक नेकी तो मेरे नाम लिखी ही जाएगी क्योंकि किस्मत श्रीर श्रीरत के मेहरबान होने के बाद मेरा वह श्रकर खत्म हो चुका है जो श्रच्छे-श्रुरे में भेद करता है। इसलिए में श्रींख बन्द करके महज जिए जा रहा हूँ। श्रच्छे-श्रुरे का हिसाब रखना जिसका काम है, वह यक्तीतन श्रुपने फर्ज से ग्राफ़िल नहीं होगा। श्रव तो वह बक्त श्रा ग्या है जबिक में एक ही तरह की किस्मत श्रीर एक ही तरह की श्रीरत से पीछा छुड़ाने की कोशिय कर रहा हूँ। वेकिन पीछा छुटता नजर नहीं श्राता। खास तीर पर श्रीरत जात के बारे में तो श्राप जानते ही हैं कि उसकी रस्सी खास तीर पर श्रीरत जात के बारे में तो श्राप जानते ही हैं कि उसकी रस्सी

इतनी सम्बी होती है जो मैटरनिटो होम में गुरू होकर कब्रिस्तान पर खस्म होती है।

स्व साप करांजा सामकर लाला पमीटा यन्द नाला ममीला की हैरतप्रयेख दासाल मुनिए और हो गके तो फरटे-एक या कम-न-कम एक पिलाम टर्फ पानी का बन्दोबल कर मीजिए। मैं पसीटा बल्द ममीला मुनि को हाजिर-नाजिर बनाकर प्रयेग्वसी और महात्त्र वाला हन्छ, नेकर कहना है कि जो बुद्ध बहुँगा मच बहुँगा। देगी भी में बनास्त्रती भी धानी मिनायट में काम नहीं हूँगा। जिस्सी में गहनी बार मच बोलने की टानी है लाकि प्रयोग प्रकार कार्रिक वेदार न उन जाए। स्मिन्ए साथ मुझ में एकदम नामित मच की उस्मीद परिष्ट।

यह बात मृहस्ते के चन्द सहतजान बढ़े-बुढ़ों के मिया किसी सी मातम नहीं कि मेरा बाप लाला मगीना एक माहिर पनारी था जिसके नाम पर महत्त्वे वाली ने दो-नीन कूरी पाल रखे थे, बल्कि मूँ कहिए कि शहर के हर मुक्ती-प्रश्त कुले को समीता कहकर पुकारते थे। लोग प्रपत्नी जवान से मेरे बाप को 'चार सी बीम' वहा करने थे, क्योंकि मेरे बाप की मिटी से सीना बनाना पाना था-- उमे मीडा बनाने घीर बेचने का पन पाना था। उमना कील बा कि दुनिया की हर चीज विरुती है भौर भगर कोई कुसा भी दूकान के बाहर पढ़े माली कतस्तर में पैशाव कर देता तो मेरा बाप उसे भी जाया नहीं जाने देना । याने के तैन में नहीं सही जसाने के तैल ही में सही, किमी-म-किमी में डालकर उमें भी येच डालता। दरधमल मूहरेले वाली की मेरे भाप की इन्हीं गैरमामूली काविलियनों ने जलन थी। मेरा बाप अपनी जरा-मी दूबान में हवारों माये वैदा किया करना था नेकिन बजाहिर कुछ भी नकर नहीं भ्रापा था। लोगो पर यह रौब बैठा हुमा था कि लाला मसीता ने लागों रेपयं घर में बाह रखे हैं। मगर यह भेद तो बाप के मरने के बाद मो में गुला कि बाप ने प्रथमी कमाई के हुआरो रूपये एक ऐसी जगह दरम कर पने थे जहीं में सोद कर निवास नहीं जा सकते थे। सुनते है शहर के बाहर किमी जगहे पर कोई महाहूर ललाइन थी और वह सलाइन कुछ यो ही महाहर

भती भी। उसके बके बके किसी में । इन किस्सा का एक पान मेस बार मी ार र एम संपादन की एक लाहा की भड़ी भी क्यूनी भी र मेर बार में माती मारी कमाई उस सनाइन की दो कादिया (दा बाग वाली) भट्टी में मीह हैं। िरमना हाल पालों मेरी माँ जानती की गा किर तर त्रवाहन जानती की ह मेरा जाए लोट र होने की जनते में बहुत ल्यावलारिक हरित तीय रसला या। प्रमुका कोल पा कि रहाला प्रकान स्वीर पहेंद दवाने सीर पाँच प्रथमि भीर याने विद्यान के लिए पर की घोरन हाती है धोर दिल गरवाने के लिए बारम को । एक हो सोम्य पर निक्षेत्रास्या है। मारा नीमः साक्षेत्रा क नाम र मधी था । इशिमाण से में साने साथ का उक्तीता जेटा था, क्यांति मेरे ही जन्म के बाद मेरे बाप की सकर भट्टी वाची सवाहत की तरफ गई घी पोर रागद गावनो भी मासूम हो कि जिस तरह पुता हमीन सुँपाद सिरार का गता तथा केता है एसी तरह घर की घोरत धपने अर्थ का मान्छ लर्फ उसके प्रत्येत हुई। हुई बाहर की पौरत का पता लगा लेगी है। जब भरा दार भट्टी पाली ललाइन में यात्र न ग्राया तो मेरी मो गुद ही मेरे <sup>बाप</sup> ने बाज या गर्ट। उसने बीबी की बजाए नौकरानी का रोल यदा करना पुर लर दिया, जिसकी लवर उन दोनों के सिया किसी तीसरे को न हो सकी । <sup>मेर</sup> याप को मेरी मा के यदले हुए रोल से कोई जिलायत न हुई।

मं इसी बाप की यसील घोलाद हूँ। पूँकि मेरे भाई-बहन पैदा ही नहीं हुए, इसलिए अपने बाप के सारे जीहर घोर कमालात का में अकेला बारिस बन गया। बादी से पहले मां ने मुभने कील लिया था कि में अपने बाप के राम्ते पर नहीं चलूँगा घोर उसकी वह की पार्टनर किसी को नहीं बनाऊंगा। विकास मेंने अपनी बीबी के हाथों की मेहेंदी छूटने से पहले ही इस कौल का क्याकर्म कर दिया। अपने बाग के कौल का लिहाज करते हुए एक पार्ट-इडम ललाइन मैंने भी ढूँड निकाली। उसके पास दारू की भट्टी तो नहीं थी, सगर उसने वह काम किया कि आज मेरी जिन्दगी नशे में भूम, रही है। उसका। नाम, फूलकुमारी, था जिसे चाहने वाले प्रेम, बत्तीसी के नाम से याद

करने थे'। में तो नियामी बादमी हूँ, कूलकुमारी के रग-रूप और उसकी अवानी की मानदान की बयान करने के लिए शब्द कहाँ से लाऊँ । अगर आपकी समक्ष में भा महे तो यो समक सीजिए कि जिसको मुलाम बनाना होता था उस पर बह एक नवर दान देनी थी। हाँ एक छोटी-सी कहानी माद आती है · विभी राजा के पाग राजधानी से बहुत दूर एक खुबमूरत बाग या जिसमें रय-बिरमे फूल सने थे। एक बार ऐसा हुआ कि कई माल तक उस बाग मे कनियां तो सिवती रही सेकिन फूल नहीं लिसते थे। राजा ने परेशान होकर बड़े बढ़ प्राहिरों ने पूछा मगर कोई न बना सका। क्रान्दिर एक शायर ने राजा की मुस्किल हल कर दी। वह भपनी महबूबा को लेकर राजा के साथ बाग में पहुँचा तो एकाएक मारी कतियाँ पूल बन गई। राजा के पूछने घर बायर ने बनाया कि जब भीरत मुस्कराती है तब फूल लिलते हैं भीर जब भौरत महस्त्रत करती है तो चौद चमत्रता है। तो वह धीरत भी कोई पूलकुमारी होगी जिसकी मुखराहट ने राजा के चमन के फूल विलाए थे। जिन सीनां ने मिन्ने घर देखा है शायद उनकी समझ में यह बात न ब्रा मने । मगर जिन मोगों ने दनिया देखी है वे फ़ौरन समक्ष जाएँगे कि में क्या कहना बाहना हैं। फिर भी भपना तजुर्वा बता ही दूँ कि घर वी भौरत मुन्करानी है तो बेच्चे पैदा होते हैं भीर जब बाहर की भीरत मुख्यराती है तो फूल खिलते हैं। दरभ्रयत इमी फूलकुमारी ने मेरी किस्मत का मिनारा चमकामा । यह

कुनकुमारी में फूलरानी बनी घोर धव रिटायई होकर पुलिया वे नाम से मुबह में शाम तक सम्बी मार्चीट में बैगन वैचती है और रात की ठरें का श्रदा -पोकर ग्रनीन की गलियों में भटकती हुई सो जाती है। मेरी सोई हुई किस्मन ने इमी पुलिया की पाउँच की मकार पर पहली सबडाई ली थी जिसका जिक भागे चलकर भाषणा। मही नो निकंयह इसारा करना था कि किस्मन के इजारों रूप होने हैं जिनमे एक रूप औरन भी है।

धव भगन बहानी शुरू होती है।

इस बैचन्द्राउड से यह तो आपने भन्दाजा कर ही लिया होगा कि मेरे क्रान्दर कोई गैरमामूली काविलियत है, यही गैरमामूली काविलियत जो घोतनमंद्र योग तीवर वर्गेरह यनने के लिए जरारी ह्या करती है। यानी घातमा की सावाद की द्या देने के लिए माउठ प्रकायन जाने वाली कार्यिल्यन । जिसे साउद प्रकायनने की नकतीक नहीं घाती उसे गीया कुछ नहीं पाता। यातमा की घातांश घोग पिलक की घातांश को बीनी प्रायानें हमेगा तरकी की राह में पावाद है। इसलिए सियानन का पहला बुनियादी उन्त गरी है कि इन दोनी घातांशी को द्याने के लिए प्रपत्ने प्रन्दर माउनेंसर जगायी।

प्रामी देशी भैर मामूली कावितियत की बंधीयत नबसे पहुँच मेने एक मीटे स्वैक मार्केटियर घोर रमगत्मर की समसामीरी शुरू कर दी। जी हों! नई रियामन का सफर यहीं में शुरू होता है घोर कहां राहम होता है उसे ज्यान पर लाने से गया कायदा कि मुक्क में तरह-तरह के कानून पाए जाते है। किर भी दतना कह देशा तो वाकीराने-हिन्द की किसी दका के अयोग नहीं चा सकता कि जिस दिन पैसे की मदद के बग्नैर असेम्बली श्रीर पालिया-मेण्ट में जाने का रास्ता सुन जाएगा उसी दिन सियासत की शुरुशात ब्लैक मार्नेटियर की बोहती से करने का सतन सहस हो जाएगा।

क्तिक मार्केटियर छंटालाल मोटामल से मेरी गाढ़ी छनने की एक बजह यह भी थी कि में उसका हम निवाला, हम प्याला होने के साथ-साथ कभी-कभी उसका हम-जुल्फ़ होने की सम्रादत भी हासिल कर लेता था। जुल्फ़ तो वहर हाल मेरी ही तलांकी का हासिल होती थी। छोटालाल मोटामल इस जुल्फ़ के परेवान होने के लिए प्रपने कुछे पेन कर दिया करता था। श्रीर में उस परेवान जुल्फ़ को फिर से नैंवारकर घर पहुँचा दिया करता था। श्रीर में उसका कोई हिसाब-किताब नहीं था। में यह राज क्यों जाहिर कहाँ कि हमारे कंथों पर ऐसी-ऐसी जुल्फ़ें भी परेशान हुई जिनके श्रास-पास बजाहिर परिन्दे भी पर नहीं मार सकते थे। श्राप तो जानते ही होंगे कि चोरबाजार श्रीर चोर दरवाजा का चोली दामन का साथ हुआ करता है। इन दोनों को एक लम्बी तूरंग मिलाती है। इन जुल्हों की कमन्द छोटालाल मोटामल के 'कार्क कम' तक ही नहीं बिल्ड बहुत ऊँची कुवियों के पायों तक भी पहुँचती भी। अनर ऐसा नहीं तह तो कल का महीटा बात का ताला घनशाम न होता जिसकी कोठी के जीने पर करेंसी नोट विद्धे हुए हैं और उन करेंसी तारों के उत्तर वह जुल्हें बिल्डी है जो कभी-कभी तरवड़ी वे पहार पर चढ़ने के लिये रस्से का काम भी देती हैं।

दूर क्यो जाइए खुद मेरी मिसाल मीजूर है। तरकरी की पहली सुनन्दी पर में फूलकुमारों को कुल्म के सदारे पहुंचा था थीर जहाँ फूलकुमारों की जुरूक नवार्ड (त्या हो गई, वहां से मैंने सपनी पोलिटिकन बाइफ कलावर्ता की जुल्के नाम से गिर धव मुक्ते जुल्को की जरूरन नहीं रही बस्कि जुल्हों को मेरी जन्दल है।

एक दिन मेरे बार साला छोडात्याल मोदासल ने बड़े राज के धाराह में गए, बार पढ़ीदा ! झाल तुम्हें जिल्लाी का सबसे बड़ा काम करता है। सालों का बारा-मारा है। मुँह मीगा हनाम हूँगा। एक बड़े साहसी को फांसता है। बहु जो कलकता चीर बन्बई में घरना सालों का मान सतरे में पड़ा है जले निकासकर माहित में फीनाना है। धमर उस धारामी ने धमरी मदद न को तो तहना उसद जाएगा। बहुन बड़ा सिवामी धारामी है। उसके

इसके बाद छोटानात मोटामल ने नुतकर बात की विमन्त मतन्त्र यह निकला कि मुक्ते उस बड़े भावनी के निष्धार में 'तमीना' छोटकर लाना घा कोह किमी भी कोमत पर हो। मैंने जिनने भी नाम पेस किए, लाना ने सब रह कर दिए।

प्रत्यकुमारी को मैंगे घव तक लाला की नवरे-वद से व्याकर रक्षा था। प्रत्यक्षमार्वित (भविष्य) को देशे मुक्त में पूल हुमारी की मेंट मौग रहें। भी। सायद हमी को क्ट्रने हैं कि रक्षी हुई चीता क्वन पर काम धा जाती है। भोर फिर मैंने दिल पर प्रस्तर त्यकर लाला छोटालाल मोटामल का साम चना दिया। इस कारोगार में मुने प्रसम्भ १० हलार का मुनाहा ह्या और प्राक्तुमारी इस दिन के बाद में कोरन से बरहती करते सीने के मण्डे देने वाली मुनी यन गई। इसका माम प्रश्तकुमारी की दलाए दल्लानी चन पता। प्रश्तकुमारी ने एन साल के सन्दर दस हलार कीर पोन लगार के नाई पागदे पहेंचाए। चन्ना दिस्सा नेकर यह चन्य नीनों में बाद दिया करती भी जिन्हें यह मुक्ते उपादा भारती थी। अपने निए उसने कुछ न किया। साल नोगा की नरकीन दूसरों की शिवसत करने ही में हुआ करती है। यह फ़्रीर बात है कि याने ननकर उन्हें चाल-चेंगन वेचने करे।

गेरी जिल्लामें का यह साल गण मुगारिक सवित हुया।

पूल्तुमारी उसे पूल्यामी के यमस्तारों में एक ही माल में मुझे उस मिलिल पर पहुंचा दिया जहां भेने प्रपान नाम बदलने या मही करने की जरुरत महसूस की, लेकिन इसमें पहले बाप का नाम बदलना उरुरी था। पूर्वाचे मैंने प्रपाने स्वयंवासी पिता को मसीता में लाला मसीताराम बनाया श्रीर सुद लाला धनश्याम बनकर मोशल वर्कर का रोल श्रदा करने लगा। सोशल बर्कर होना बड़े काम की बात है। पब्लिक का मिलाज बही से नसभ में श्राता है जो श्रागे चलकर सियासत में काम देता है।

्र एक साल के अन्दर-अन्दर में दाल-रोटी से लुश रहने लगा। मां वेचारी यह दिन देगने से पहले ही गुजर चुकी थी। बीबी को घर के कामों से पुर्सत न थी और बाहर के कामों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर माह एक नया जेवर यही उसके सारे ग्रमों का इलाज था और तीन-चार बचों में उसे मैंने ऐसा फँसा दिया था कि उस पर हर बतृत गोवा एमरजेंनी का आलम तारी रहता था।

्र फूलकुमारी जल्द ही अपनी असलियत की तरफ लौट गई और में अपनी असलियत को दपना करके अहम आदमी वनने लगा। फूल कुनारी भट्टी और सुद्भी मंडी की दुनिया में चली गई और मैंने सियासत का रुख किया। मैंने सायद आपको नहीं बताया कि लाला छोटालाल मोटामल भी एक पोलिटि- कन वर्कर ही था। यह खुर तो ब्लंक मार्केटियर घोर रमगवर रहते पर हो-मंतुष्ट हो गया मगर प्रयमे प्राविधियों को घरोम्बली घोर पालियामेंट में भेजने के लिए एडी-चोटों का जोर लगा दिया करता था। वह बड़ा प्रावमी जिनने हमारा एक बड़ा काम फून कुमारी की 'लिफारिया' पर कर दिया था वह खोटालाल मोटामल का गियासी गुरु था बिसके एक डमारे ने मेरी निम्मन का पांग पलट दिया था घोर दस हसार ग्यंब डम्ट्ट देलकर मेरी बीची ते भी मुक्ते "बड़ा बादमी" मान लिया था।

#### मैंने ज्योहो सियासत का रख किया कि इलेक्शन थ्रा गया।

भीर जब देवेबगन माता है तो बहुत बुख भागा है भीर बहुत कुछ गात। है, क्योंकि इसके एक हाम में मन्दर जाने का टिकट भीर दूसने हाथ में बाहर निकनने का बारट होगा है। मेंने तो मांच रना था कि इनेक्शन में बर्दक बनकर घपने जीहर दिलाऊँगा लेकिन किरमन ने तो मेरे लिए कुछ भीर हो सोच रखा था। बहु दूसरों का वर्कर मुक्ते बनाने की बजाए दूसरों मों भीरा वर्कर बनाने का फ़ैसना किए बैटी थी।

### थीर मही से मेरी लाइफ में पोलिटिकल वाइफ दाखिल होनी है।

, हुआ मूँ कि लाता छोटालाल मोटामल के नियामी मुक्को नाहेम के स्मोसकी एक उम्मीदवार से मतन्त्रेय था जिसके मुरावेल में वह सपने एक एक्ट्रियोकामक मुटालाल को टिकट दिलवाना वाहते थे। वर्षोंने प्राप्त मुदालाल के पास भी एक मुलकुमारी थी जिसने गुग्ती में खबरस्म मिकारिस कर रसी थी। मासिस यह रस्माक्यी यहां तक बढ़ी कि गुरू ने थीकामल मुटालाल को दरखों वस्पता कर कार्यस में इस्मीप्टा दिलवा दिया और साथार पड़ा कर रही था। हास्मारि बवाहिर गुप्ते मुटालाल के करिक को मधेट कर रहे थे।

मनर गुरुत्रों को इसी भीट के निष् एक बौर उम्मीदवार की तनायां थी क्वींकि यह स्वाइह बोटों को इधर-उधर करना चाहने ये ताकि उनकी ब्रस्ती बाटों वानी कावेम का उम्मीदवार लाजभी तौर पर हार आए। और उम्मीद यार भी ऐसा भाहिए या जो कांग्रेसी जम्मीत्यार के बोटों पर डाका डाल राहे । भीकामन भ्रदातात को कामगाय कराने की यही बाल बी ।

दम मुनदरे मोके पर छोडावात मोडामल को दूर की मुक्त गई।

धोटासाल मीटामत ने यही राजदारी में बताया, 'बनीटा लाला। अपने गृर्जी की कोई घोर मृतागिव उम्मीदयार नहीं मिल रहा है। अगर वहीं तो सुम्हारी बात सलाऊँ। तुम जीत तो न सकीगे निकित तुम्हारी वजह से गृर्जी का घनत उम्मीदयार जगर जीत जाएगा घोर यह भी हमारी ही जीत होगी। तुम गर्ने की परवाह न करों।''

मेरे लिए यह प्यवनाम धगर होगे तो तया नाम न होगा। याला, मीका था। हाल की हार में भियाय की जीत का बाज पोशीदा होता है। पहली यार नवली उम्मीद्यार यनमें ही में दूसरी बार ध्रमती उम्मीद्यार बनते का बाम मिल सकता है। लेकिन सवाल यह था कि गुरुजी की नजर में मुक्त जैसा करना धीर धनादी घादमी जैन भी महेगा। मेरी कुछ ऐसी घोहरत भी निथी। वावित्यत का तो गैर बड़े-बड़ों के लिए भी सवाल पैदा नहीं होता, भेरी तो धीकात ही गया थी। यस, एक नवली कैन्डोडेट !!

मेरे इक जाहिर करने पर छोटालाल मोटामल ने मुक्ते हर तरह का इन्मीनान दिलाया जैसे वह मेरे बारे में गुरुजी ने सब कुछ पहले से ही तै कर जुका हो। लेकिन जो सबसे ब्रहम ब्रीर जरूरी बात थी बह उसने बाद में बताई। गुक्जी के पास पूलकुमारी जैसी कोई छोरत थी राजकुमारी। सारी बाते फूलकुमारी जैसी थी। सिर्फ़ एक बात ज्यादह थी। यानी राजकुमारी पढ़ी-लिखी भी थी ब्रीर बहुत कारामद सोझल वकर मणहूर थी। उनका 'सोशल वक्ष' सियासी हल्कों में सीमित था ब्रीर इन दिनों बह हमारे गुरु की सोशल सर्विस में रहा करती थी। घौहर ब्रीर सोशल सर्विस में ताल-मिल न होने की बजह ने राजकुमारी ने घौहर को सोशल सर्विस पर कुर्वान कर दिया था लेकिन ब्रब गुरुजी को इसके लिए रस्म-रिवाज की खानापूरी के तीर पर एक सीधे-सादे शौहर की जरूरत महसूस होने लगी थी क्योंकि दुनिया का मुँह तो बन्द करना ही पड़ता है।

होटालाल मोटामल की जवान से इस बनसनीक्षेत्र खबर को सुनकर मैं सर्वास्त्रिय निवास बनकर उपका मुहे तकने तथा तो उसने बात साफ कर दो। "पुम उसके पोलिटिकत हर्ष्यंड बन जायो। गुरु जी को प्रमानरित की मही एक तरकीब ही। इसने मुख्यार हर तरह का फायदा है।"

मेर मुँह में भी पानी थ्रा गमा । किर भी मैंने रस्मी पसोपेश किया, मगर मैं तो चार बच्चो वाली बीबी का सौहर हूँ जो मेरे घर में अपनी पांचीमन

काफी मजबूत कर चुकी है।"

"उसको प्रत्य सारव कर हो। नयोकि नियासत में प्राप्त से हाथ पोछने मानी परेन्न सेवियो नहीं चलती हैं। सुन्हें भागे बदना है। तरकतें गरता है। इनके लिए पोलिटिक्क बाइक जाड़ का प्रमार रसती है। पोलिटिक्क बाइक को प्राप्तादीन का विराग समस्रो। किर यह कि वह सुन पर बोमक् नहीं बनेगी। बक्ति वह बुद्ध तुम्हारा सारा बोम्क हन्का कर दिया करेगी। पुष्टारी मेहतत बोर कांबिनियत सिर्फ दंगी चाहिए कि तुम निहायन सफाई से उनके पोहर का रोज प्रदा कर सको।"

्रिस्मन में तर्जनी और कामवाबी जियों थी इसिनिए छोटाताल मोटा मन की कारवर तज्जीज फीरन समक्त में मा गई। गुरूबी को मना इनकार मन बीता एक तीर से दो विकार हो गए। एक ही हफ्ता वाद राजनामी ते मेरी मात्री हो गई सिक्त बादों को रस्म यूं धरा हुई कि करात मेरी संधी और जीना नुरुबी के चर गया। बादी को दो-तीन हफ्ते गुजर गए तब जमें भीतल वर्क में फुनेंत मिली और संकटर हैंड हम्बीड घर्ड हैंड बाइफ में मुनामत की भीर जान-महचान की भीर तह भी उस कत जब पूरजी को यह ख्यात सात्रा कि मियी-बीची का एक दूसरे में परिचित्त होना जकरी है ताकि किसी महफ्ति में दोनों एक दूसरे के निए धर्मवान ने स्वी

राजनुमारी ने पहनी ही मुलावात में प्रपत्नी पीडीधन साथ कर भी। कहने तथी, 'भाग में गिलकर मुझे हर कर की मिचूरिटी ना प्रमान होने नता है। जुदा वरे हम एक-दूसरे वो आदा पहेंचा सके। प्रापकों जब भी भोदे ऐसा वाम प्राप्त निवसे में प्रापती नुद्ध करद कर सब्हें तो दिला तकलकुक मुक्ते फोन कर लीजिएगा, मुक्ते भी जब फभी फुर्मत रहा करेगी, भी प्रापको साम पर चला तिया करेगी।"

'मृक्तिया' काकर मेने राजपूर्मारी को धपने हर नहसीग का यक्तीन विलास ।

फिर इलेकान की तमाहमी सुर हो गई।

मेरी योर्ड हुई निरमत तो पृतकुमारी के पानेब की भकार पर जामकर प्रेमदाई के घुनी भी। यब जरा ठण्डे पानी का मिलास हाथ में उठा के तो में प्रापको बताई कि मेर मुकाबले के दोनों उम्मीदसार हार गए ग्रीर में निर्फ एक बीट की प्रकारियत से मलती में जीत गया। यानी जिसकी कामबाब कराने के लिए मुक्ते यहा किया गया था वह श्रेमारा भी हार गया ग्रीर में एम० एक० ए० यन गया। पाप तो जानते हैं कि ग्रपने देश के प्रजातन्त्र के ५० फीनदी बोटर धभी सही बोट मही बास में मही तरीके ने धानते के बाइर में बितत हैं। ग्रमर बैतों की जोड़ी बाला बक्त भी रसा हो तो ग्रमर बेटर दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे श्रीर मोलेंगे कि चलो इसमें न प्राप्ता उसमें दाला, बात एक ही है। ग्रमर ऐसा न हो तो ग्रपने देश के घसीटाओं की किस्मत सदा लंगड़ी-लूली हो रह जाए।

जय में एम० एन० ए० वन गया तो मेरी पोलिटिकन बाइफ़ ने प्रेम के रागन कार्ड में मेरे हिस्से का एक यूनिट बढ़ा दिया। यानी वह अब कभी-कभी नाय पर बुलाने के अलावा दिन के त्याने पर भी बुलो लिया करती थी, क्योंकि रान का त्याना तो वह अपने सियामी गुरु के साथ ही त्याया करती थी। मेरी अंटर-प्राउंड बाइफ़ मुके बड़ा आदमी पहले ही मान चुकी थी, अब वह सनक रही थी कि में तरक़की करके देवता बन गया था।

श्रान्तिर एक बार किस्मत ने फिर साथ दिया।

राजकुमारी ने एक दिन फ़ोन करके मुक्ते दिन के खाने की बजाय रात के खाने पर बुलाया और इस हिदायत के साथ कि गुरुजी को इसकी खबर न होने पाए—समक्त गए न ग्राप ? शादी को छह महीने गुजर चुके ये और

बाज अपनी पोलिटिकन बाइक से भेरी यह पहली मुनाकात थी जितमे कोई तीसरा कैरेक्टर नही था। किरमत मेहरबान हो तो बडे-बडे नामेहरबान भी मेहरबान हो जाया करने हैं।

एम० एन० ए० वन जाने के बाद ब्तैन माहिट, लाइसेस, कन्ट्रे क्ट वर्गरा के रहुत्य मपनी सारी तकसीलात के साथ मुम. पर बाहिर होने लगे भीर मिंग करता में भवाई का काम इतमी तेवी में करता गुरू कर दिया और मिंग निम्मेहरवान (मर्थ-करानु) पीलिटिक्त वाइक ने बपने दंग कर देने वाले ऐमे-ऐसे जीहर दिखाए कि मैंने समझ अंसे सोने की कान का टेका मिल गया हो, किर मेरी समझ में मा गया कि कुछ सोग एम० एल थए एए एए एए एन पी०, मिनिस्टर वर्गरह चनने के लिए जान की बाजी बयो तथा दिया करते है भीर पह कि पीलिटिक्त वाइफों की उपयोगिता का सितिससा कहीं-मै-कहीं तम पहुँचता है।

में धपनी जिल्लों को तफसीलात को घभी माम नहीं करना चाहना क्योंकि मेने घपनी लाइफ हिस्टरी तैवार करने के लिए माहिरों को काम पर लगा रंगा है जो महात्मा गांधी, जवाहरातान नेहरू, धवुतकत्मा का बंगेयु की लाइफ का बड़ी महरी नकर से घपवयन करके इस बात वा घदाडा लगा रहे है कि मेरी लाइफ हिस्टरी में इन किनावां से वहाँ तक फायदा उठाया जा सकता है। विदमत, कुरवानी, जदीनहरू—हिमदा के जिल्हा धौर बड़े धादिमां की जीवनी इसी विभुत के जिंदे पुमती है। मरने के बाद कीन नट्-क्रीकात करणा किरता है? किनावां में जो तिल बीनिय बड़ी सनद है।

इसमें पहले कि में धपनी कहानी का खुनाता खरम करें, पन सपन्नों में कुछ धौर बता देना पाइना हैं जारि धपाची पूरी बात मानूम हो जाए। मेरा मियावी कैरियर १४ माल दुराना ही बुता है। विवासन की मेन ताइन मोनी घरीयन्त्री, मोर पानियांमेंट नाली लाइन पर विनती भी मित्रमें माती है, जन सक्ते मुक्त पूजा हैं। धपत्री एक कोठी है, एक बनवा है, एक पिन है, वो नारें है, एक हुलान है, बान-बन्चे कार्यट में पारिए होने के बाद

हानदर वसवाना पट्टेगा ।

भरमी पहले यह भेरी जिन्दगी से चली गई। राजकुमारी चूढ़ी हीकर एक मीमल पोहदे पर रिटायर्ड लाइफ गुजार रही है। मेरी मीमल सेबंटरी चलल कुमारी, जी फूलकुमारी घीर राजकुमारी का प्रमरीका रिटर्च हुए है, वह मेरी पीलिटिकल याइफ नम्बर दो का फर्ज बड़ी सूबी से प्रजाम दे रही है। धीर घब में मत्ता घीर सियायत की किस मजिल तक पहुँचा हूं, यह न पुछिए, स्पोक्त इसमें दुष्टे पानी के मिलास से काम नहीं चलेगा, बल्क

धमरीका घोर इंगलैंद से हैं निग पाकर, बहे-बहे, कामी से लग गए हैं। घोरिशियत बाइफ़ को ज्यादा दिनों यक मृत्य भीमना नहीं लिया था, इसलिए

# दुस्ते-ग़ीव

इकवाल जाफ़री

मेरी जिन्दगी में ऐसी कितनी घटनाएँ बिसरी गड़ी हैं जिन्हें मैं जमा करूँ सो एक मोटी किताब बन जाए। लेकिन दायद एक छोटी-सी घटना आपको इस किताब के विषय का परिचय दे देगी।

्ः किया जाता है।

' ग्रन्तात है भीर बड़ा लें' नाली चान है। जब रहमें सह पा रही चाले हो वर्षाचि उन मोवची माहन की मिगान गामने रहती है जिन्ही। में एवं िन निर्मा पदीमी का मृगों चुराकर पका डाला था। मै माहत साना साने बैठ मां बीची से मुगें के बार में पुछा ग्रीर जब पर्ण मा पता अवा मो मेलहाशा लाहीत पहना शुर कर दिया। मेलि पूर मी, इमलिए बीर्न । "मुने, साली मीरवा दो, बोटी न दो।" बीबी रै भी वामीय में पतीयी में से प्लंड में शोर्बा केंद्रेयना कर विचा। की में शोर्थ के माथ एक डांग भी छोड़ में पहुँच गई। बीबी में फ़ॉरन यापम उठाने के लिए राध कहाया की मीलवी सारच परमाने लगे. " राद-य-राद या रही है तो हमें नहीं, पाने दो ।" हो तो जनाय, इस तरह सहसीय के क्यकी को उस्तेनीय सदन्यन्तद होती है। हम कोई कोशिर गरने, बिरमुन हाथनीर नहीं दिलाने कोई बहोजहर नहीं करते-कुनी वैके-बैठे रकमें आती रहती है। यस्ते-भैव से हम इस्तिए भी नहीं मकते कि यह एक दस्तूर-मा है। बरे-बरे अफ़मरों में लेकर मामुली क तक को उनके प्रोहदे प्रीर काम की किरम के लिहाज से दस्ते-ग़ैंब है और हम इस दस्ते-शेव को कई दलीलों के सहारे अपने लिए व संगभा लेते हैं। श्रीर मन को संतुष्ट कर देने हैं चाहै वह सतुष्ट हो। या न

ग़ैर जनाब, जो घटना में सुनाने वाला हैं वह उस जमाने की है एक नये तहसीलदार साहब तशरीफ़ लाए थे। उनको यह बात जल्दी मालूम हो गई कि दुपतर का कौन क्लक किन काम के लिए मुनासिब है

हमारी तहसील के गाँव नुसरत गंज में मवेशी बहुत हैं लेकिन 'उ नहलाने और पानी पिलाने का वहां कोई इंतजाम नहीं है और न गाँव द को ही इस बात की कोई फिक है। नये तहसीलदार साहब ने तशरीफ़ ही सबसे बड़ा काम यह किया कि उस गाँव के वसने वालों की आसानी सहिलयत के लिए जिला के कलक्टर साहब से वहाँ एक तालाब बनवाने मंजूरी ले ली ताकि मवेशियों को पानी पिलाने और नहलाने की सुविधा हो श्रीर कुए बगेरह से मबेगी दूर रह गकं । तालाब बनाने की मबूरी के साथ-साथ चद दिन बाद रकम भी बमूल हो गई। रकम बडी बी। गांव वालो को तालाब को तमन्ता नहीं भी धीर मामला विक्तं तहसीलदार माहब, नावब तहसीतदार साहब धीर इस सादिम तक सीमित था। निर्माला को होना था वह हुआ यानी गांव वालों के कल्यालु की बजाब तहसीलदार साहब, नावब साहब धीर लुद मेरे धर के कल्यालु का अच्छा-छाला इतजाम हो गया।

साहब स्वार (तुद मर घर करवाण का अव्यक्त वाता वाजाना हो गया। प्राप्त जानती हो है कि तहाहोत के दखतरों में नहसीतदार और नामंत्र गृहमंत्रियार यो प्रामी-वानी हस्तियां है। दो साल बाद नामव माहब और जनके बाद तहसीतदार साहब का तबादका हो गया। नचे तहसीनदार साहब मंत्र है के लिया और काम गुरू कर दिया। वो-दीन महिते धारास से गुकर गए। एक दिन कामबात पर नवर आवते हुए तहसीतदार साहब ने इस साधिम के करमाया कि 'दुम उस तालाव का मुखायना करेंगे जो डाई साल पहले मतिमियों के नहसाने और धानी मिनवाने के लिए नुतारन गज योव में 'वनवाया गया था।'

मैंने हुँमकर कहा, "जनाब कौन भा सालाब, कैंमे मवेबी, कव बनत्रासा गया था?"

तहमीलवार साहब इस मजाक से कुछ नाराज हो गए। तब मुक्ते

राफसील से सममाना पड़ा कि तालाब बनवाने के लिए जो रक्तम मिली-धी
वह पूरी-की-पूरी पुराने तहसीलवार साहब हजम कर गए में। इस रहस्योद
पाटन में मने तहसीलवार साहब करता गए। चार्ज भी ले चुके थे, कुछ

कुद हुए तो मैंने उन्हें बहुत सभीरता में सममा-बुभाकर टडा हिया।

तहसीलवार साहब फरमाने की, "मब हुम बनाने वया जिया आए। इस

सामले की रिपोर्ट मांगे बनाई आए या नहीं है!

मैंने कहा, "हुनूर ! यह बहुत मामूली बात है, धौर जिन्हें जाता झा यह हन म करके चेले गए। बरसो से हम भी खिदमल कर रहे है। हमारा हक भी है।"

"तो वहाम्रो न क्या किया जाए ?" यह दुवारा गरम होने लगे।

''देस्पिये हुतृर, एक तरकीय दिमाग में घाई है।'' मैंने प्रवास दिखें ''गाँप भी मर जाएगा घीर साठी भी त टूटेगी।'' ''तो जल्दी बको,'' तहसीत-दार सहस्य ने कता, ''गुफे यहमत हो रही है।''

"हुनूर साम फोरन कनवटर माहब की निक्ष्मन में एक दिसीट पेश कर कर दीकिए कि साल में डाई साल पहुंच मुगरन गल में बनाए गए, तालाब के गांव गानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। पानी बहुन ज्यादा सड़ता है जिसकी बलह में गांव में तरह नारह की बीमारियों फैल रही है। मांव वालों की तरफ में वालाब के बार में सप्तर में बहुन जिकायतें मिली है। इसलिए इस गानाब को भरवाने की मलूरी थी लाए- पीर इस मजूरी के मांच तालाब भरवाने के नार्च का नए मीना पेश करके रच म की भी मजूरी ने लीजिए। गानाब न में कभी बना या और न ही भरा जाएमा। पुराने तहसीन्दार कीर नावब में जो फायदा उठाया मो उठाया। सब हमारा बज़त सामा है कि हम भी मुख्य गा-कमा नें। बच्ने सदी में ठिठुरने है। गरम कपड़े बन जाएंसे।"

सहसीनवार माह्य भी दुनिया देशे हुए थे। वे मुस्कराए भीर मुस्कराहट का मतलब यह था कि राजबीज पसंद प्रार्ट । ग्रीर नगों न पसंद प्राती जबकि सांप भी मर रहा था घीर लाठी सही-सलामत थी ।

श्रागे गया हुप्रा, यह बताने की शायद कोई जरूरत नहीं। ढाई बर्फ पहने तालाब बनवाने के लिए यसून होने वानी रक्तम के साथ जो भनत हुसा था वहीं इस रक्षम के साथ हुश्रा जो उस नालाब को भरने के लिए बसून हुई थी जो कभी बना ही नहीं था।

श्रव श्राप ही बताइये, दस्ते-ग्रैव ने हमारी जेव में बड़ी-बड़ी रक्तमें इस जाएँ तो भला हम क्या करें---हमारा क्या क्रमूर ? भाग भाग कार्या है हमा है हमी है। सिसाह कार्याम क्षा कार्या है हमी है। क्षेत्रपति हों जे कार्या के हमा में की है। है कार्या कार्या हम्म है किसन है कि सिस्ट है।

ते पन ने पर्द कर एक हुएन बहर देवन्द्र का हा के पर्द प्रेमा की पूर्व का है। इसने बुद्ध कर का पार के पर्दे का बाद की होमांगर के पूर्व है। इसके मार के बाद के काम बाद किया किये है। इस मार्ग के बहुमां के साथ है। इस बाद के देवा का का की का का बाद की के बहुत है। इस का का की कहें का का का हुएन एके

र स्था त्या के त्या का ह्या साम है देशे स्था के अपने सी विद्या है। समार्थ प्राप्त के हुं पर के हुम र कुमार के हुम

न हे को है। क्रमान कोर्नुबर्ग क्यों से वें सीतीती न क्रमाने स्टूटिंग स्टब्स्ट्री 3.

Y.1 .....

3